EEOPSX

GIPTNY

LDIMA

is the dizziness of freedom - Soren

isk (\*) to form the answer to the riddle or to fill

in the missing words as indicated

Kierkegaard (7) olution; Words: Lease, admit, typing, expose

Iswer: Anxiety is the dizziness of freedom - Soren Kierkegaard

rustratd with myself. M just ryng to fix everythng Meet..

Adhikar...Ek Kasam Ek Tapasya

Humnawaaz Ummid Ki Nayi Subah

olzz understand..n be wid ne...u r my lifee...cnt evn thnk of spending my life

Illoottt jaan ... I know these

days m reactng in a very Aeet, Babuuu I love you

trange way .. Bit

and always will be. Be my

ady luck I need you.

cells in such a way that each row and column contains each of the Place numbers into the puzzle digits from 1 up to the size of the puzzle (5). Like a Sudoku puzzle, no number is repeated

htcitymathdoku

**ONS SUDOK** 

one of the mathematical symbols outlined group of cells contains a in any row or column. Each bold-+ x - /. The number is the result hint consisting of a number and symbol to the digits contained operation represented by the of applying the mathematica

š

0

2

versary, all I can remember is

ne an year ago which was t

spend the rest of your life

23.00 Bioscope Film "Baradari" (Pt-II)

with me, and the promise

fou have cared for me and

still remains strong.

ucky to have a cute, caring

ove you NoNo. Happy

18.00 A Journey of Thoughts
19.00 Bolma
20.00 Boond Aur Samunder
20.30 Travelogue
21.00 Classical Music
22.00 Documentary
22.00 Cournentary
22.00 Paragan Tak

wife like you. Anniversary.

coughest of all situations.

**MARKET** artiful Est

> within the domain. The solution to each puzzle is arrived at logi-

300x

4

2 0 0

C

2

8

0

の発言

0

9

O

00

ally and is unique

stood besides me in

**Sharat** 

MoNo, On our wedding annihe promise that you made

20.30 Pavitra Bandhan... Do Dilon Ka

21.00 Dil Ko- Aaj Phir Jine Ki

21.30 Dard Ka Rishta

22.00 Beti Ka Farz

19.00 Zindagi... Ek Bhanwar 19.30 Khwabon Ke Darmiyar

Zindagi Ek Bhanwar

Ek Laqshya 40 Plus

vithout u...love unu alottt

SOLUTION MATHDOKU

23.00 Muzaffar All

| 4          |   |
|------------|---|
| ည          |   |
| <u>, -</u> | - |
| 7          |   |
|            | T |

COMPILATION OF FUN MESSAGES FROM OUR READERS, THE VIEWS

DISCLAIMER: DIL SEISA

ENTIRELY TO THE SENDERS AND ARE NOT TO BE CONSTRUED AS

AN ENDORSEMENT BY THE

UBLICATION.

EXPRESSED HEREIN BELONG

| 4            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | the latest section in which the latest section is not as in case of the latest section in case o |
| <del>-</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

BILL WATTERSON

| က |
|---|
| 4 |
| N |
| - |

| _ |   |
|---|---|
| , |   |
| , | 4 |
| ( | 1 |
|   |   |

|   |   | 12.30 |
|---|---|-------|
|   |   |       |
| > | - | L     |
| ۲ | 1 | -     |
| 1 |   |       |

15.00

**Surat Ya Seerat** 

Yeh Sab Hai Meeras Hamari Surat Ya Scerat Shahkar Afsane Kitabon Ki Duniya

dilseliteity18%gmail.com Mall us at

National Cureent Affair Kutubkhana Ye Ishq Nahi Aasan

NANDHOBBES











MAY 21 - JUN 21) he appreciated You must get into ou may have to pick up rom where you left in a ly situation, Stand taken by you priorities right on the academic hiving mode now. If you keep THE POST OF THE POST NOTE APR 21 - MAY 20)

make you miss the bus. Giving

or you may end up upsetting partner. Maintain contact with those who can Your Indecisiveness over an issue may help you out on the academic front.

rou will need to keep you noodiness in check today

eprimand, so pull up your socks. Stee lear of a scheming person. Your grand As you sow, so shall you reap' is a dictum that is turning real for you at every step; make amends if you can. Your laid back attitude at work may attract JUNE 22 - JULY 22)

There is not much sense in at work will help appease a senior you are trying to impress. Your love life is under fire. Using a different approach siding with an unpopular person, as you yourself may come (JULY 23 - AUG-23)

need the money at a later date. Anxlety someone close, who needs it at this juncture. It is best not to overspend on You may get motivated to any non-essential items, as you may take special care of AUG-24 - SEPT 23)

can get the better of you regarding

et to improve. Take steps now to





॥ श्रीमदिभनवचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम् ॥ श्रीकैलासविद्यालोकस्य विष्ठीतमः (६०) सोपानः श्रीभारतीतीर्थमुनिविरचिता

# ॥ वैयासिकन्यायमाला ॥

(लिता संस्करणम्)



ललिता व्याख्याकार:

वेदान्तसर्वदर्शनाचार्यः श्रीकैलासदशमपीठाधीश्वरः

परमादर्शाचार्यमहामण्डलेश्वरः श्रीमत्स्वामीविद्यानन्दगिरिजीमहाराजः





विद्वत्सम्पादकमण्डलेन सम्पादितम्

#### प्रकाशक:

श्रोकेलासविद्याप्रकाशनम्, हृषीकेशः (उ०प्र०)

| देवानुग्रहत्रिदशकमहोत्सवप्रसङ्गे प्रकाशितम् ।                                                                                                                                                     | ris.                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| बस्य ग्रन्थस्य सर्वोधिकारः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृतः                                                                                                                                                |                                               |  |
| प्रथम संस्करणम् विजयादशमी वि॰ सं॰ २०५५<br>२००० शाङ्कराब्दः १२११ सन् १९६८                                                                                                                          | मूल्यम्<br>१०० रुप्यकाणि                      |  |
| ISBN-81-9000625-4-7                                                                                                                                                                               |                                               |  |
| ग्रन्य प्राप्तिस्थानानिः                                                                                                                                                                          | दूरभाष :                                      |  |
| 💥 श्री कैलास बाश्रमः, कैलास गेट, हृषीकेशः—२४६२०१                                                                                                                                                  | ( 6 4 4 ) - 8 4 0 7 6 2                       |  |
| 💥 श्री बह्यानन्द बाश्रमः, मुनि की रेती, हृषीकेशः-२४९२०१                                                                                                                                           |                                               |  |
| 💥 श्री दशनाम सन्यास बाश्रमः भूपतवाला, हरिद्वार:-२४६४०१                                                                                                                                            | (०१३३)-४२७२०६                                 |  |
| 💥 श्री कैलासाश्रमः, उजेली, उत्तरकाशी-२४९१६३                                                                                                                                                       | (०१३७४)-२३६१                                  |  |
| ※ श्री कैलास घामा, केलास घाम मार्गः, नई सूसी, इलाहाबाद-२२१५०६ ※ श्री कैलास विद्या तोर्थः, ६-भाई वीर्रासह मार्गः, नई दिल्लो-११०००१  ※ श्री कैलासाश्रमः, कैलासाश्रम मार्गः, मॉडल टाउन, रोहतक-१२४००१ | ( • \$ \$ ) – <del>\$ \$ \$ 0</del> \$ 0 \$ 7 |  |
| <b>अ</b> श्री कैलास विद्यातीयः, गिरियक मार्गः, राजगिर, जि० नालन्दा—८०३११                                                                                                                          | Ę                                             |  |
| ₩ श्री रामाश्रमः, समाना मण्डो, पटियाला-१४७१०१                                                                                                                                                     | (08028)-50880                                 |  |
| 💥 श्री नमंदा सत्सञ्च बाश्रम, मिलाड़ियाघाट, शिवपुर, होशंगाबाद (म० प्र०                                                                                                                             | )                                             |  |
| ₩ श्री कैलास विद्या घामः, सेक्टर-५, रूपनगर,जम्मूतवी-१८००६१                                                                                                                                        | 3x222-(1336)                                  |  |
| ₩ श्री शस्त्र बहाविद्या कुटीर, =३-ए, मुजफ्फर नगर-२५१००१                                                                                                                                           |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                               |  |

मुद्रक । श्री कैलास विद्या प्रेस, ब्रह्मानन्दाश्रमः मुनिकीरेती, हृषीकेशः।



Sri Kailas Vidya Prakashana Series—60

### Sri Bharati Tirtha Muni's

## VAIYASIKANYAYAMALA

LALITA EDITION

\* \* \*

#### Lalita Hindi Commentary

by

Vedanta Sarvadarshanacharya Sri Kailas Peethadheeswara Paramadarshacharya Mahamandaleshwara

Srimatswami Vidyananda Giriji Maharaj



Edited By

Editorial Panel of Sri Kailas Ashram

Sur- Shuddha Batturgranda

| In Commemoration of           |     |
|-------------------------------|-----|
| DEVANUGRAHATRIDASHAKA MAHOTSA | IVA |

| First:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Vikram              | Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vijayadasami                           | Samvatsar           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Shankrabda                             | 2055                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1211                                   | A.D1998             | 100.00 Rs. only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISBN-81-90                             | 00625-4-7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are available in India                 | at:                 | s.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     | Telephone No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ashram, Rishikesh-2                    |                     | 0135/430598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nanda Ashram, Rish                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ★ Sri Kailas As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | shram, Ujeli, Uttarka                  | ashi-249 193        | 01374/236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * Shri Dashnar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m Sannyas Ashram,                      | Bhupatwala.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haridwar-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | and minutes         | 0133/427206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * Sri Ram Ash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ram, Samana Mandi                      | . Distt. Pativala   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Punjab)-147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 101                                  | , – ister i utiyala | 01764/20450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * Shri Kailas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ashram, Model Town                     | n. Rohtak           | 01704/20450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Hariyana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -124 001                               | -, 201141           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dham, Nai Jhusi, All                   | ahabad-221 506      | Seimer annie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * Shri Kailas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vidya Tirtha (Adi SI                   | hankarasharus S     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Bhai Vir s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ingh Marg, New De                      | lhi_110001          | And the state of t |
| → Shri Kailas V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vidya Tirtha, Rajgir,                  | D:-44 N. 1          | 011/334747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| + Shri Narmad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la Catana Ashana T                     | Distr. Nalanda      | , (Bihar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diett Hosh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la Satsang Ashram, E<br>angabad—461225 | shiladiya Ghat,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jammu Taw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * Shri Shanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra Brahma Vidya Ku                     | tir 83_A D          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muzaffar Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gar—251001,                            | war, os A, Dwar     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| With the same of t | i Kailas Vidya Press                   | Santa Carried       | 0191/43334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### -----प्राक्कथनं------

सनातन धर्म का मूल ग्रन्थ 'वेद' है । चतुर्वेदभाष्यकार सायणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य की रचना के अवसर पर यह सूचित किया है कि 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः'। वस्तुतस्तु अनादि ज्ञानशिश ही वेद है । प्रत्येक सृष्टि के पूर्व की सृष्टि में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, ग्रानुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर के द्वारा प्रकट होता है । अतः परमेश्वर को वेद का रचियता नहीं कहा जा सकता । इसी कारण से वेद को अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है। भगवान् वेद व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनि ने कर्मप्रतिपादक वेद भाग (कर्मकाण्ड) के अर्थ के विचार के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रन्थ की रचना की है उसका नाम है-पूर्वमीमांसा दर्शन और वेद विभाग के कर्ता मह्िष कृष्ण द्वेपायन भगवान् वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों (ज्ञानकाण्ड) के अर्थ के विचार के लिए और वेदविरुद्ध मतों के निराकरण के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रन्थ की रचना की है उसका नाम है-उत्तरमीमांसा दर्शन । 'पाराशर्यशिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः' (पा० अ० ४-३-११०) के अनुसार वेदव्यासरचित सूत्र ग्रन्थ का एक नाम भिक्षु सूत्र भी है। इस वेदान्त दर्शन का अवलम्बन करके भिन्न-भिन्न मतावलम्बयों ने अपने मत की पुष्टि की है। इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर जगद्गुरु भगवान् आद्य शङ्कराचायं जी ने अमूल्य भाष्य की रचना की है। ब्रह्मसूत्र के अन्य भाष्यों की अपेक्षा शाङ्करभाष्य इसलिए सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि शाङ्करभाष्य में विश्वित स्वार्थ सम्प्रदाय परम्पराक्रम से प्राप्त है, यथा-

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च । व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ।। श्री शङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् । ते तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि ।।

भगवान् वेदव्यास को ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ विवक्षित था उसको अपने पुत्र एवं शिष्य विरक्त शिरोमिण श्री शुक्रदेव जो को और श्रो शुक्रदेव जो ने अपने शिष्य श्री गौड़पादाचायं जो को, गौड़पादाचायं जा ने अपने शिष्य श्री गोबिन्द भगवत्याद जी को ग्रीच श्री गोबिन्द भगवत्याद जी ने अपने शिष्य जगद्गुरु आदा शङ्कराचायं जो को पढ़ाया । इस ग्रम्थ में समन्वय. विरोधपिहाच, साधन और फलाख्य चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रत्येक अध्याय एवं प्रत्येक पाद में विश्वित विषयवस्तु का ग्रवसोकन सुविज्ञ पाठक मूलग्रन्थ में ही अध्याय एवं पादों के आरम्भ में कर सकते हैं।

ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों पर भगवान् शङ्कराचाये जो का सरल सहज भाषा में सूत्रों पर गम्भोर चिन्तनरूप भाष्य है जिसके विषय में श्रीवाचस्पति मिश्र ने कहा है—

नत्वा विशुद्धविज्ञानं शक्करं करुणाकरम्। भाष्ये प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीति विभज्यते ॥

इस रलोक में 'प्रसन्नगम्भीरम्' इस प्रकार माध्य का जो विशेषण दिया गया है उसका तात्पवं यही है कि जिनको शाब्द न्याय तत्त्व समिवगत है उनको माध्य का श्रवण करने मात्र से वयं का बोब हो जाता है और जिस माध्य का तात्पयंविषयोभूत वयं अत्यन्त निगृद है स्मामतीकार के इस कथन से शास्त्र रमाध्य को विशेषता सुस्पट्ट बोधित होती है। किन्तु जिनको शाब्द न्याय तत्त्व समधिगत नहीं है ऐसे मन्द अधिकारियों के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मित्र्ड आचार्य श्रो भारती तीर्थ जी ने 'वैयासिक न्यायमाला' की रचना करके ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का सारसंग्रह किया जिसे ग्रम्थकार ने स्वयं के द्वारा प्रणीत संस्कृत टीका में इन शब्दों से सूचित किया है—'सूत्राबीसमितिप्राज्ञविषय-स्वान्मन्वबुद्ध्यनुग्रहाय इलोकरेवा मालास्पुटं संग्रह्मते।'

प्रकृत ग्रम्थ के रचियता श्री भारती तीथं जी का संक्षिप्त परिचय यह है कि ग्राप श्रीत्रिय महत्त प्रम्थ के रचियता श्री भारती तीथं जो का संक्षिप्त परिचय यह है कि ग्राप श्रीत्रिय का ब्रह्मिन्ठ ग्राचायं श्री विद्या तीथं के कृशपात्र शिष्य हैं। इस विषय में वैयासिक न्यायमाला के मङ्गलाचरण का प्रथम रलोक ही प्रमारतक्ष्य से उपलब्ध होता है—'प्रएम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीथं- मङ्गलाचरण का प्रथम रलोक ही प्रमारतक्ष्य से उपलब्ध होता है—'प्रएम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीयं- स्वापान विषय श्री विद्यारण्य स्वामी जी हैं जिन्होंने अपने द्वारा रचित 'जैमिनोय न्यायमाला' में आप को गुरु के इप में स्मरण किया है—

स भव्याद् भारती तीर्थं यतीन्द्र चतुराननात् । कृपामव्याहतां लब्ध्वा पराध्यंत्रतीमोऽभवत् ॥

प्रकृत ग्रन्थ वैयासिक स्यायमाला का अर्थ होता है ज्यासजी के द्वारा बनायी गयी सङ्गति आदि पञ्चाङ्गों की माला । इसो अर्थ का उल्लेख करते हुए संस्कृत टोका में ग्रन्थकार ने कहा है— 'व्यासेनोक्ता वैयासिकी, वेदान्तवाक्यायनिर्णायकान्यिकरणानि म्याया तेषामनुक्रमेण ग्रयनं माला । जिनको संस्कृत भाषा पर विशेष पिषकार नहीं है उनके प्रति अनुग्रह करके इस वैयासिक भ्यायमाला ग्रन्य के गूढ़ थं सरल सुस्पष्ट हिन्दी माथा में ललिताच्याख्या नामक टीका की रचना वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य यतोन्द्रकुलतिलक श्रीकेलास दशम पीठाधीश्वर परमादर्श महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी ने की है । संस्कृत टीका में जो उपलब्ध नहीं है ऐसे प्राधकरण के पांच अवयवों का स्पष्ट उल्लेख करके ग्रन्थ के अवगाहन को और भी सरल बना दिया है। ग्राप के द्वारा कैलास विद्या प्रकाशन के माध्यम से पूर्व में भो शाङ्करमाध्ययुक्त दशोपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, श्रोमद्भगवद्गीता (प्रस्थानत्रयी) के प्रमाशिक संस्करण 'गोविन्दप्रसादिनी' टिप्पिशयों एवं हिन्दी व्याख्या के सहित प्रकाशित किये जा चुके हैं बिसते उपकृत सभी जिज्ञासुजन सदेव बाप के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रापके द्वारा इस संस्करण से सम्बन्धित एक अन्य सस्करण मूल वैयासिक न्यायमाला तथा ललिता व्याख्या का भी प्रकाशन किया जा रहा है, उससे भी विज्ञासुजन उपकृत होंगे। ऐसे हो सिव्ध्य में बढ़ेत मत के प्रन्य बहुभ्ल्य ग्रन्थों का भी प्रकाशन आपके द्वारा होता रहे, ऐसी शक्ति धगवान श्री काशीविश्वनाय जी के द्वारा जाप को सदैव प्राप्त होती रहे, भगवान विश्वेश के चरण कमलों में यही प्रार्थना है। इत्योम् ।

The second section of the section of

भगवत्पादीय, स्वामी सत्यानन्द गिरि वेदान्ताचार्य खद्रावास, उजेलो (उत्तरकाशो)



#### श्रोमच्छङ्कराचार्यो विजयतेतराम्

### सम्पादकीयम्

-225C25-

'पुरुषार्थं चतुष्टयसम्पत्तिहि वेदत्रयोवास्तवार्थं ज्ञानाचीना' इत्यत्र नास्ति कश्चिहिशय ग्रास्ति-कानाम् । तत्रापि मनुष्यदेहचरमलक्ष्यम्य केवल्यापरपर्यायस्य मोक्षरूपपरमपुरुषार्थस्य सम्पत्तिः वेदिशरोमणीसूतोपनिषत्प्रतिपादितजीवब्रह्माभेदबुद्धचिषीना; ''ऋते न ज्ञानान्मुक्तिः'' ''ज्ञानादेव तु केवल्यम्" इत्यगितिश्रुतिगणशतेभ्यः (जीवब्रह्मणोरेक्यल्यातेरेवात्र ज्ञानशब्दवाच्यत्वात्) ।

तत्र च वेवे वास्तवार्थविविकित्सायां सम्प्राप्तायां तद्वारणाय मीमांसाशास्त्रं प्रणीतम्;
वेववाण्याः वुरवगाह्यस्वात् । यतो हि परोक्षप्रिया देवाः परोक्षश्चर्या भावन्ते स्म; "आचक्षते परोक्षण
परोक्षप्रिया एव हि देवाः" इति श्रुतः । तत्र कर्मविधायकानां वाक्यानां विचाररूपो प्रथमो भागः
पूर्वकाण्डप्रथमतन्त्रादिविभिन्नशब्दवाच्यः पूर्वमीमांसात्वेन प्रसिद्धो महर्षिणा जैमिनिना प्रथितः ।
तथैवोपासनाज्ञानविषयकानां वाक्यानां विचाररूपोऽयं द्वितोयो भागः वेवान्तशारीरकसुत्रादिनेकशब्दवाच्यः ब्रह्मभूत्रेतिनाम्ना प्रसिद्धः बादरायणापरपर्यायेण महर्षिणा वेद्य्यासेन प्रथितः । ब्रह्मसूत्राश्वाक्ष्यस्य प्रन्थरत्नस्य प्रामाणिकतममनपेक्षितविस्ताररहितं परश्वात्यन्तमेव गभीरं गहनतमश्च
श्वामच्छारोरकभाष्यमाचार्यशङ्करप्रणोतञ्जगत्रप्रमिद्धम् । तिम्मिन्हं भाष्ये समानविषयपतिपादकसूत्रिणामिकरणनाम्ना विभक्तिः दृश्यते । पद्धितिर्यं श्रीभाष्याविष्वत्येषु भाष्येष्वपि केनिचन्त्युनाधिकेनान्तरेण सनाथिता दृश्यते । "विषयो विश्वयक्ष्यं प्रथसस्तयोत्तरम् । सङ्गतिश्चेति पश्चाङ्गः
शास्त्रेऽिकरणं मतम्" इत्याकारकमिकरणस्य लक्षणन्तु प्रसिद्धमेव । ब्रह्मसूत्राध्ययनकालेऽिषकरणस्यसूत्राध्ययनात्पूर्वमेव विषयादिपञ्चाद्यविशिष्टस्याधकरणप्रतिपाद्यस्यास्य ज्ञानं सूत्रतात्ययार्थस्यावगितसारस्य निचरेणावबोधने च हेतुरिति विद्यायिनामुन्यक्षिद्धमेव न प्रमाणान्तरम-

लेखकविषयेऽध्यवसाय इतोऽप्यिकान्वेषणापेकः । पूर्वमुद्रितसंस्करणेषु श्रीभारतीतीर्यप्रशीत-त्वाख्यानन्नाध्यवसायाहंमः; "विद्यारण्यकृतेः इलोकेन् तिहाश्रसूरिभः । संहब्धा ब्याससूत्राणाम्" इत्यादिब्याससूत्रवृत्तिकाररङ्गनायवचनविरोधात् ।

तथेव व्याख्याविषयेऽपि बोद्धव्यम्; लेखकटीकाख्यावीनाङ्कुत्राप्यनुल्लेखात् । व्याख्यायाः विलोकव्याख्यानत्वमपि वशमञ्लोकपयन्तमेव प्रतिभातिः ततोऽप्रे तु स्वतन्त्रनिबन्धप्रतीतिभंवति । ग्रस्मादेव च कारणात्केषुवित्संस्करणेषु दशमञ्लोकपर्यन्तेव व्याख्या प्रकाशिता दृश्यतेः ततः परन्तु क्लोका एव दृश्यते ।

अत्र ह्यस्माभिरेवं चिन्त्यते-प्रस्तुतप्रन्यमङ्गलवाक्ये वन्दिताः श्रीविद्यातीर्थभगवत्पादाः श्रीभारतोतीर्थविद्यारण्यमुनी घरयोरुभयोरेव गुरव ग्रावन्; विद्यारण्येन विवरणप्रमेयसंप्रहे "यद्विद्या-तोर्थगुरवे" इत्यादिना तथेव स्वोकृतत्त्रात्; भारतोतीर्थगुरुत्वन्तु प्रसिद्धचा नाम्ना च सिद्धमेव। तस्माद्वच अयोरेव प्रत्यकर्नुं त्वसम्भवात् यद्यपि श्रीभारतीतीर्थरचितत्वेन प्रसिद्धिरस्य, तथाप्युभयो-रेव प्रन्यकर्तृत्वं स्वीकियते; पञ्चवद्यान्तयेव वृष्टत्वात् । सा हि पञ्चवशी विद्यारण्यमुनिरचितत्वेन प्रिविद्धाः; तथापि 'श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरयोः संयुक्तरचना सा' इति नावृग्गीचरो विदुषाम् । तथेव प्रस्तुतस्यास्य ग्रन्थस्य संयुक्तरचनात्वस्वीकारः सम्भवति । गद्यपद्ययोरन्यतमं श्रीभारतीतीर्थ-निगदितमपरन्तु विद्यारण्यमुनिविरचितिमिति सम्भाव्यते।

ग्रय यस्किञ्चिदपि स्यान्नाम, ग्रलङ्काकदन्तगणनया । तथाह्यस्य ग्रन्थस्याविगीतिशिष्टपरि-

गृहीतत्वात्प्रामाणिकत्वं विद्यायिजनोपकारकत्वादुपकारकत्वञ्वासन्दिग्धमेव ।

एतामेवोपकारकतामद्यतनप्रकाशितग्रन्थेषु दुर्लभताञ्चाकलय्य सच्छात्रजनकल्पद्रुमैः कैलास-ब्रह्मविद्यापीठाधिपैः परमादशंमहामण्डलेश्वरैः श्रीमत्स्वामिविद्यानन्दगिरिमहाराजे विदानत-सर्वदर्श-नाचार्याद्यनेकोपाधिविशिष्टै: देवानुग्रहित्रदशकमहोत्सवीपलक्ष्ये ग्रन्थरत्नस्यास्य सव्याख्यानं संस्करण-

द्वयं संस्कृतटीकायुक्तायुक्तात्मकं प्रकाशितम् ।

सा च स्वातः ज्येण निबद्धा ललितास्या व्यास्या व्यास्याकारिकात्मकाव्यात्थशेषभागादिप महत्त्वपूर्णतराः, उभयात्मकप्रन्थशेषभागे व्याख्यानावसरेषु विशयपूर्वपक्षसिद्धान्तपक्षात्मकानामधि-कराणाङ्गत्रयाणामेवोल्लेखसत्त्वात् । इह त्वविशव्ययोरध्यङ्गद्वययोः सङ्गतिविषययोः पुनः पुनः प्रत्यधिकरणे उल्लेखात् । एतेनानया व्याख्यया ग्रन्थशेषभागस्था न्यूनता पूरितेति तिद्धम् । तेनैव चास्य व्याख्यानस्य महत्तरस्वं सिद्धम्।

तया चास्य ग्रन्थस्य शोधने कृतेऽपि प्रमादाद्याः त्रुटयः जाताः, ताव सुधीभिः क्षमाद्यनेकविष्गु ग-

गणालंकृतेः क्षन्तव्याः।

"गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ दृष्टं किमपि लोकेस्मिन्न निर्दोषन्न निर्गुणम्। व्याव्युव्यमतो बोषान् विवृण्डवं गुणान्बुधाः ॥"

or and according reported the particular and of thinks upples to the party

rest seniori generoperfuntario de la competencia

specific which promotes are champing the maining the paint

A SHOW THE REST OF STREET AND THE PERSON AND THE

इति प्रार्थयति विदुषां वशंबदः ब्रह्मचारिसिद्धार्थकृष्णः "विद्वद्देशीयः"

## श्रीबादरायणविरचितब्रह्मसूत्रपाठ:

#### प्रथमाध्याये प्रथमः पादः

ঘ্ৰঘিত স্থাত गुच्छ:

१. जिज्ञासाधिकरणम्

१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । २. जन्माद्यधिकरणम्

२. जन्माद्यस्य यतः ।

३. शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्

३. शास्त्रयो(नत्वात्।

४. समन्वयाधिकरणम

४. तत्तु समन्वयात्।

५. ईक्षत्यधिकरणम्

५. ईक्षतेर्नाशब्दम् ।

६. गौणइचेन्नात्मशब्दात् ।

७. तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्।

८. हेयत्वावचनाच्व ।

६. स्वाप्ययात्।

१०. गतिसामान्यात् ।

११. श्रुतत्वाच्च ।

६. आनन्दमयाधिकरणम्

१२. ग्रानन्दमयोऽम्यासात् ।

१३. विकारशब्दाःनेति चेत्र प्राचुर्यात्।

१४. तद्धेतुग्यपदेशाच्च ।

१५. मान्त्रवणिकमेव च गीयते।

१६. नेतरोऽनुपपत्तेः ।

१७. भेदव्यपदेशाच्य ।

ग्रधि० क०

गुच्छ:

१८. कामाच्च नानुमानापेक्षा।

१६. ग्रस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति।

७. अन्तरधिकरणम्

२०. अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ।

२१. भेदव्यपदेशाच्चास्यः।

द. आकाशाधिकरणम्

२२. श्राकाशस्तिलङ्गात्।

६. प्राणाधिकरणम्

२३. अत एव प्राणः।

१०. ज्योतिश्चरणाधिकरणम्

२४. ज्योतिइचरणाभिधानात् ।

२४. छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंग-निगदात्तथाहि दर्शनम्।

२६. भूतादिपादव्यपदेशोपपतेश्चेवम् ।

२७. उपदेशमेदान्नेति चेन्नोभवस्मिन्नव्य-विरोघात्।

११. प्रतदंनाधिकरणम्

२८. प्रारास्तथानुगमात् ।

वश्तुरात्मोपदेशादिति चेवष्यात्म-सम्बन्धभूमा ह्यस्मिन् ।

३०. शास्त्रदृष्टचा तूपवेशो वामदेववत्।

३१. जीवमुख्यप्राएलिङ्गानेति चेन्नोपातात्र-

विष्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्।

#### प्रथमाध्याये द्वितीय पादः

१. सर्वत्र प्रसिद्धचिधकरणम्

३२. सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशातु ।

३३. विवक्षितगुरगोपपत्तेश्च ।

३४. अनुपपत्तेस्तु न शारीर।

३५. कर्मकतृ व्यपदेशाच्च ।

३६. शब्दविशेषात्।

म्रधि० ऋ० गुच्छः

३७. स्मृतेश्च।

३८. अर्भकौकस्त्वात्तद्ग्यपदेशास्य नेति चेत्र, निचार्यस्वादेवं स्वोमवस्य ।

३६. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न; वंशेष्यात्।

२. अन्त्रधिकरणम्

४०. अता चराचरप्रहणात्।

४१. प्रकरशाच्य ।

३. गुहाप्रविष्टाधिकरणम्

४२. गुरुां प्रविष्टावात्मनी हि तद्दशनात्।

४३. विशेषणाच्य ।

४. अन्तराधिकरणम्

४४. अन्तर उपपतेः ।

४५. स्थानादिग्यपदेशाच्च ।

४६. सुलविशिष्टाभिधानादेव च।

४७. श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानाच्य ।

४८. अनवस्थितरसम्भवाच्य नेतरः।

प्र. अन्तर्याम्वधिकरणम्

४६. अन्तर्याम्यधिदेशित्यु तद्धमंव्यपदेशात्।

४०. न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ।

ग्रचि० क० गुच्छः

५१. जारीरक्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ।

६. अदृइयत्वाधिकरणम्

प्र. ब्रद्श्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः।

प्र३. विशेषणभेदन्यपदेशाभ्यां च नेतरी।

५४. रूपोपन्यासाच्छ ।

७. वैश्वानराधिकरणम्

५५. वैश्वानरः साघारणशब्द-विशेषात्।

५६. स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ।

४७. शब्दादिम्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेत्र तथा दृष्ट्युपदेशाद-सम्भवात्युरुषमपि चैनमधीयते ।

५८. अतएव न देवता मूतं च।

५६. साक्षादप्यविरोघं जैमिनि:।

६०. अभिव्यक्तेरित्याइमरध्यः।

६१. अनुस्मृतेर्बादरिः ।

६२. सम्पत्तरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शवति ।

६३. ग्रामनित चैनमस्मिन्।

### प्रथमाध्याये तृतीय पादः

१. द्युम्वाद्यधिकरणम्

६४. द्युम्बाद्यायतनं स्वशन्दात्।

६५. मुक्तोपसृष्यव्यवदेशात् ।

६६. नानुमानमतच्छब्दात्।

६७. प्राणभृच्य।

६८. मेदव्यपदेशात्।

६१. प्रकरणात्।

७०. स्थित्यदनाम्यां च।

२. भूमाधिकरणम्

७१. भूमा सम्प्रसादादच्युपदेशात् ।

७२. घर्मोपपतेश्च।

३. अक्षराधिकरणम्

७३. अक्षरमम्बरान्तघृतेः ।

७४. सा च प्रशासनात्।

७४. अन्यभावच्यावृत्तेश्च ।

४. ईक्षतिकमं व्यदेशधिकरणम्

७६. ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः।

५. दहाराधिकरणम्

७७. बहर उत्तरेम्यः।

७न गतिशब्दाम्यां तथाहि दृट्टं लिङ्गः च । ग्रघि० ऋ० गुच्छ।

७१. घृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुप लब्धे: ।

८०. प्रसिद्धेश्च।

दशः इतरपरामर्शास्स इति चेन्नासम्भवात् ।

पर उत्तराच्चेदाविभृतस्वरूपस्तु।

दर् अन्यार्थक्च परामर्शः ।

प्रम् अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ।

६. अनुकृत्यधिकरणम्

**८५. अनुकृतेस्तस्य च**।

द६. ग्रवि च स्मर्यते।

७. प्रमिताधिकरणम्

**५७. शब्दादेव प्रमितः।** 

न्द्रः हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधि-कारत्वात् ।

द. देवताधिकरणम्

दरः तदुपर्यपि बादरायगाः सम्भवात् ।

१० विरोधः कर्म गाति चेन्नानेक-प्रतिपत्तेदशनात्।

६१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावात्प्रत्य-कानुमानाम्याम् ।

६२. अतएव च नित्यस्वम्।

६३. समाननामरूपरवाच्च वृत्ता वप्यविरोघो दर्शनात् स्मृतेश्च । म्रधि० ऋ० गुच्छ:

६४. मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः।

९५. ज्योतिषि भावाच्च ।

**६६. भावं तु बादराय**गोऽस्ति हि।

६. अपशूद्राधिकरणम्

६७ शुगस्य तदनादरश्रवसाज्ञदा-द्रवसारसूच्यते हि।

६८ अत्रियस्वंगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्।

६६. संस्कारपरामर्शात्तदभावा-भिलापाच्च ।

१०० तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः।

१०१. श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेत्रात स्मृतेश्च।

१० कम्पनाधिकरणम्

१०२. कम्पनात्।

११. ज्योतिरधिकरणम्

१०३. ज्योतिर्दर्शनात् ।

१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरम्

१०४. आकाशोऽर्थान्तरत्वा विव्यपदेशात्।

१३. सुषुप्तयुत्क्रान्त्वधिकरणम्

१०५ सुषुप्तयुत्कान्त्योभेदेन।

१०६. पत्यादिशब्देभ्यः।

### प्रथमाध्याये चतुर्थ पादः

१. आनुमानिकाधिकरणम्

१०७. आनुमानिकमध्येकेषामिति चेन्न, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च।

१०८. सूक्ष्मं तु तवर्हत्वात्।

१०६. तदघीनत्वादर्थवत्।

११०. ज्ञेयत्वावचनाच्च।

१११ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्। ११२- त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रदन्दच ।

११३. महद्वच्च।

२. चमसाधिकरणम्

११४. चमसवदविशेषात्।

११४. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ।

११६. कल्पनोपवेशाच्य मध्यादिवविरोधः।

ग्रधि० ऋ० गुरुछ।

३७. स्मृतेश्च ।

३८. अर्भकीकस्त्वात्तद्ग्यपदेशान्चनेति चेन्न, निचाय्यत्वादेवं न्योमवन्च।

३६. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न; वैशेष्यात्।

२. अन्त्रधिकरणम्

४०. अत्ता चराचरप्रहणात्।

४१. प्रकरणाच्च।

३. गुहाप्रविष्टाधिकरणम्

४२. गुहां प्रविष्टावात्मनों हि तद्दशनात्।

४३. विशेषणाच्य ।

४. अन्तराधिकरणम्

४४. अन्तर उपपतेः ।

४४. स्थानादिव्यपदेशाच्च ।

४६. सुलविशिष्टाभिधानादेव च।

४७. श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्य ।

४८. अनवस्थितेरसम्भवाच्य नेतरः।

४. अन्तर्याम्यधिकरणम्

४६. अन्तर्याम्यधिवैवादिषु तद्धमंन्यपदेशात् ।

५०. न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ।

म्रधि० ऋ० गुच्छः

५१. शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ।

६. अदृश्यत्वाधिकरणम्

४२. अव्डयत्वाविगुणको घर्मीक्तेः।

५३. विशेषणभेदव्यपदेशाञ्यां च नेतरौ।

३४. रूपोपन्यासास्त्र ।

७. वैश्वानराधिकरणम्

४५. वैश्वानरः साधारणशब्द-विशेषात् ।

५६. स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ।

५७. शब्दादिस्योऽन्तः प्रतिब्हानाच्च नेति चेत्र तथा वृब्द्युपदेशाद-सम्भवात्पुरुषमणि चैनमधीयते ।

१८. अतएव न देवता भूतं च।

५६. साक्षादप्यविरोधं जैमिनि:।

६०. अभिन्यक्तेरित्याइमरण्यः।

६१. अनुस्मृतेर्बादरिः ।

६२. सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शवति ।

६३. आमनित चैनमस्मिन्।

## प्रथमाध्याये तृतीय पादः

१. धुम्बाद्यधिकरणम्

६४. खुम्बाद्यायतनं स्वज्ञान्दात् ।

६४. मुक्तोपसृष्यव्यपदेशात् । ६६. नानुमानमतच्छव्दात् ।

६७. प्राणभुक्च।

६८. मेरव्यपदेशात्।

६६. प्रकरणात्।

७०. स्थित्यदनाम्यां च।

२. मुमाधिकरणम्

७१. मूमा सम्प्रसादाद्व्युपदेशात्।

७२. धर्मोपपतेश्च।

३. अक्षराधिकरणम्

७३. अक्षरमम्बरान्तघृतेः।

७४. सा च प्रशासनात्।

७४. अन्यभावव्यावृत्तेश्च ।

४. ईक्षतिकम व्यवेशधिकरणम्

७६. ईक्षतिकमंच्यपदेशात्सः।

५. बहाराधिकरणम्

७७. बहर उत्तरेम्यः।

७न. गतिशब्दाम्यां तथाहि बृध्दं लिङ्कः च । प्रचि० ५० गुच्छा

७१. घृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुप लब्धेः ।

८०. प्रसिद्धेश्च।

प्तर्भ इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात् ।

पर उत्तराच्चेदाविर्भुतस्वरूपस्तु।

पर्न अन्यार्थक्च परामर्शः।

द४. अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ।

६. अनुकृत्यधिकरणम्

**५५** अनुकृतेस्तस्य च।

द६. ग्रवि च स्मर्थते।

७. प्रमिताधिकरणम्

**५७. शब्दादेव प्रमितः।** 

न्द्रः हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधि-कारत्वात् ।

प. देवताधिकरणम्

दश्. तदुवर्यपि बादरायगाः सम्भवात् ।

ह०. विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक-प्रतिपत्तेदशनात्।

६१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावातप्रस्य-कानुमानाभ्याम् ।

६२. अतएव च नित्यत्वम्।

६३. समाननामरूपत्वाच्च वृत्ता वप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च । ग्रधि० ऋ० गुच्छः

६४. मध्वादिष्वसम्भवादनिश्वकारं जैमिनिः।

ध्य. ज्योतिषि भावाच्य ।

**१६. भावं तु बादरायगाोऽस्ति हि।** 

६. अपशूद्राधिकरणम्

१७ शुगस्य तदनादरश्रवणाज्ञदा-द्रवणात्सूच्यते हि ।

६८ क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्।

६६. संस्कारपरामर्शात्तदभावा-भिलापाच्च।

१०० तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः।

१०१ अवराष्ट्रिययनार्यप्रतिषेत्रात स्मृतेश्च।

१० कम्पनाधिकरणम्

१०२ कम्पनात्।

११. ज्योतिरधिकरणम्

१०३. ज्योतिदंशंनात् ।

१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरम्

१०४. आकाशोऽर्थान्तरत्वा विव्यपवेशात्।

१३. सुषुप्तयुत्क्रान्त्वधिकरणम्

१०५ सुषुप्तयुतकान्त्योभंदेन।

१०६. पत्यादिशब्देभ्यः।

### प्रथमाध्याये चतुर्थ पादः

१. आनुमानिकाधिकरणम्

१०७. आनुमानिकमध्येकेषामिति चेन्न, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च।

१०८. सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्।

१०६. तदघीनस्वादर्थवत्।

११०. जोयत्वावचनाच्च ।

१११ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्। ११२- त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्तरच ।

११३. महद्वच्य ।

२. चमसाधिकरणम्

११४. चमसवदविशेषात्।

११५. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यथीयत एके ।

११६. कल्पनोपवेशाच्य मध्यादिवविरोधः।

म्रवि० क० गुच्छः ३. संख्योपसंग्रहाधिकरणम्

११७। न सस्योपसंग्रहादिप नानाभावादित रेकाच्च ।

११८. प्राणादयो वाक्यशेषात् ।

११६. ज्योतिषंकेषामसत्यन्ते।

४. कारणत्वाधिकरणम्

१२०. कारणत्वेन चाकाद्याविषु यथाव्यपदिष्टोक्तः।

१२१ समाकवित्।

५. बालाक्यधिकरणम्

१२२. जगद्वाचित्वात्।

१२३. जोवपुरुवप्राणिक्झनस्रित

चेतद्ग्याख्यातम्।

१२४. अन्यार्थ तु जीमिनिः प्रश्न-व्याख्यानाभ्यामि चेवमेके । ग्रधि० ऋ० गुच्छ०

६. वाक्यान्याधिकरणम्

१२५. वाक्यान्वयात्।

१२६. प्रतिज्ञासिघ्देलिङ्गमाध्यमरथ्यः ।

१२७. उत्कृपिष्यत एवं-भावादित्यौडुलोमिः।

१२८. अवस्थितेरिति काशकृतस्नः ।

७. प्रकृत्यधिकरणम्

१२६. प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्वव्यान्ता-नुपरोधात् ।

१३०. अभिष्योपदेशाच्च।

१३१. साक्षाच्चोभयाम्नानात् ।

१३२. आत्मकृतेः परिकामात् ।

१३३. योनिश्च हि गीयते ।

द. सर्वव्याख्यानाधिकरणम्

१३४. एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ।

इति प्रथमाध्यायः ॥१।।

11



#### द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः

भ्रघि० ऋ०

१. स्मृत्यधिकरणम्

१३५. स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोष-प्रसङ्गात् ।

गुच्छः

१३६. इतरेषां चानुपलब्धेः।

२. योगप्रत्युक्त्यधिकरणम् १३७. एतेन योगः प्रत्युक्तः ।

३. विलक्षणत्वाधिकरणम्

१३८. न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्।

१३६. अभिमानिन्यपदेशस्तु विशेषानु-गतिम्याम् ।

१४०. इस्यते तु।

१४१. असदिति चेन्न; प्रतिषेधमात्र-त्वात् ।

१४२. अपीतौ तद्वत् प्रसङ्गादसमञ्ज-सम्।

१४३. न तु दृष्टान्तभा-वात्।

१४४. स्वपक्षदोषाच्च ।

१४५. तर्काऽप्रतिष्ठानादप्यन्यथा-ऽनुमेयमिति चेदेवमप्यनि-मोक्षप्रसङ्गः।

**४.** शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्

१४६. एतेन शिष्टाप्रिग्रहा अपि व्याख्याताः ।

ग्रधि० गुच्छ:

५. मोक्त्रापत्यधिकरणम् ।

१४७. भोक्त्रावत्तेरविभागइचेत् स्याल्लोकवत् ।

६. आरम्भणाधिकरणम्

१४८. तदनम्यत्वमारमभणशब्दा-दिभ्यः ।

१४९. भावे चोपलब्धे:।

१५०. सत्त्वाच्चावरस्य।

१५१. असद्वचपदेशान्नेति चेन्न; धर्मान्तरेण वाष्य-शेषात्।

१५२. युक्तेः शब्दान्तराच्च ।

१५३. पटवच्च।

१५४. यथा च प्राणादि ।

७. इतरव्यपदेशाधिकरणम्

१५५. इतरव्यपदेशाद्धिताकरणा-दिदोषप्रसक्तिः ।

१५६. अधिकं तु भेदनिर्दे-शात्।

१५७. बदमादिवच्च तदनुष-पत्तिः।

द. उपसंहारदर्शनाधिकरणम्

१५८. उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न; क्षीरवद्धि।

१५६. देवादिवदपि लोके।

**ह. कृत्स्नप्रसक्त्याधकरणम्** १६०. कुस्स्नप्रसिक्तिन्रवयवत्व- ग्रधि० कम० गुच्छ: शब्दकोपो वा। १६१. भूतेस्तु शब्दमूलस्वात् ।

१६२. आत्मिन चैवं विचित्राश्च हि

१६३. स्वपक्षदोषाच्य ।

१०. सर्वोपेताधिकरणम्

१६४. सर्वोपेता च तह्रांनात्। १६४. विकरणत्वाम्नेति चेतदुक्तम्।

११. न प्रयोजनत्वाधिकरणम्

१६६. न प्रयोजनवत्त्वात्।

ग्रधि० ५० गुच्छ:

१६७. लोकवत्तु लीलाकवल्यम् ।

१२. वैषम्यनैर्घुण्याधिकरणम्।

१६८. वंषम्यनेर्घुण्ये न सापेक्षत्वात थाहि दर्शयति ।

१६६. न कर्माविभागादिति चेन्नाना-दित्वात् ।

१७०. उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ।

१३. सर्वधर्मोपपत्यधिकरणम्

१७१. सर्वधर्मीपपत्तेश्च ।

#### द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः (प्० ५३५-६४३)

१: रचनानुपपत्यधिकरणम्।

१७२. रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्।

१७३. प्रवृत्तेश्च ।

१७४. पयोऽम्बुवच्चेतत्रापि ।

१७५. व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक-त्वात् ।

१७६. अन्यत्राभावाच्य न तृणा-दिवत् ।

१७७. अम्युपगमेऽप्यायभावात् ।

१७८. पुरुषाइमवदिति चेत्रयापि।

१७६. अङ्गित्वानुपपतेश्च ।

१८०. अन्ययानुमितौ च जशक्तिवियो-गात्।

१८१. विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्।

२. महद्दीर्घाधिकरणम्।

१८२. महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डला-म्याम् ।

३. परमाणुजगत्कारणत्वाधिकरणम्

१८३. उभयापि न कर्मातस्तद भावः।

१८४. समवायाम्युपगमाच्च साम्याद-नवस्थिते।

१८५. नित्यमेव च भावात्।

१८६- खपादिमलाच्च विषययो दर्जानात्

१८७. उभयमा च बोबात्।

१८८. अपिरग्रहाच्चात्यन्तमनपेकाः ।

४. समुदायाधिकरणम्।

१८६. समुदाय उभयहेतृकेऽपि तद-प्राप्तिः ।

१६०. इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नो-त्यत्तिमात्र निमित्तत्वात्।

१६१. उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ।

१६२. असति प्रतिज्ञोपरोघो यौगपध-मन्यथा ।

१६३. प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रा-प्तिरविच्छेदात्।

१६४. उभय था च दोषात् ।

१६५. ग्राकाशे चाविशेषात्।

१६६. भ्रनुस्मृतेश्च ।

१६७. नासतो दृष्टत्वात् ।

१६८. उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः।

५. अमावाधिकरणम्।

१६६. नाभाव उपलब्धेः।

२०० वेधम्याच्च न स्वप्नादिवत्

२०१. न भावोऽनुपलब्धेः।

२०२. क्षांगिकत्वाच्च।

२०३. सर्वथानुपपत्तेश्च ।

६. एकस्मिन्नसम्मवाधिकरणम् ।

२०४. नै कस्मिन्नसम्भवात्।

२०५. एवं चात्नाऽ हात्स्र्यम् ।

२०६. न च पर्वायावर्धावरों वो विका-रादिस्यः ।

२०७. ग्रन्त्वास्थितेश्चोभयनित्यत्वाद-विशेषः ।

७. पत्यिवकरणम्।

२०८. पत्युरसामञ्जस्यात् ।

### द्वितीयाध्याये तृतीयः

१. वियदधिकरणम् ।

२१७. न वियदश्रुतेः।

२१८ ग्रस्ति तु ।

१२६ गौण्यसम्भवात्।

२२०. शब्दाच्य ।

२२१. स्याच्चे कस्य ब्रह्मशब्दवत्।

२२२. प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेका-च्छव्देभ्यः।

२२३ यावद्विकारन्तु विभागो लोक-वत्।

२. मातरिश्वाधिकरणम्।

२२४. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ।

३. असम्मवाधिकरणम् ।

२२५. ग्रसम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः।

४. तेजोऽधिकरणम्।

२२६. तेजोऽतस्तथा ह्याह।

४. अबधिकरणम्।

२२७. ग्रापः।

६. पृथिव्यधिकरणम्।

२२८. पृथिवयधिकाररूप-शब्दान्तरेम्यः। ग्रधि० क० गुच्छ:

२०६. सम्बन्धानुपपतेश्च ।

२१०. ग्रधिष्ठानानुपपतेश्च ।

२११. करणवच्चेत्र भोगादिस्यः ।

२१२- अन्तवत्वसर्वज्ञता वा।

द. उत्पत्यसम्मवाधिकरणम् ।

२१३. उत्पत्त्यसम्भात् ।

२१४. न च कर्तुः करेएाम् ।

२१५. विज्ञानादिभावे वा तदप्रति-षेयः।

२१६. विश्रतिषेघाव्य ।

#### पादः (६४४–७४५)

७. तदमिच्यानाधिकरणम् ।

२२६. तदभिष्यानादेव तु तिल्लङ्गात् सः ।

द. विपर्ययाधिकरणम् ।

२३०. विपयंयेण तु ऋगोऽत उपपद्यते च ।

६. अन्तराविज्ञानाविकरणम्

२३१. अन्तराविज्ञानमनसी कमेण तल्लिङ्गादिति चेत्राविशेषात् ।

१०. चरा बरव्यपाश्रयाधिकरणम् ।

२३२. चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्वच-पदेशोभाक्तस्तद्भावभावि-त्वात् ।

११. आत्माधिकरणम्।

२३३. नात्माश्रुतेनित्यत्वाच्च ताम्यः ।

१२. जाधिकरणम् ।

२३४. जोऽत एव।

१३. उत्कान्तिगत्यधिकरणम्

२३५. उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्।

२३६. स्वात्मना चोत्तरयोः ।

२३७. नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतरा-धिकारात् । म्रचि० क. गुस्छ:

२३८. स्वशब्दोन्मानाम्यां च ।

२३१. स्रविरोधश्चन्दनवत्।

२४०. ग्रवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्ना-म्युपगमाद्हृदि हि।

२४१. गुणाद्वालोकवत्।

२४२. व्यतिरेको गन्धवत्।

२४३. तथा च दर्शवति।

२४४. पृथगुपदेशात्।

२४५. तद्गुरासारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ।

<mark>२४६. यावदात्मभावित्वाच्च नदोषस्त-</mark> दृर्शनात् ।

२४७: पुरस्यादिवस्यस्य सतोऽभिवयक्ति योगाच्य ।

२४८.. नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्र-सङ्गोऽन्यतर नियमो नान्यथा ।

१४. कर्त्रधिकरणम

२४६. कर्ताशास्त्रार्थवस्वात्।

२५० विहारीपदेशात्।

२५१. उपादानात्।

२५२ व्यपदेशाच्च कियायां न चेश्चिदेशविषयंयः स्यात् ।

२४३. उपलब्धिदनियम: ।

ग्रधि० क० गुच्छ:

२५४. शक्तिविपर्ययात्।

२४४. समाध्यभावच्च ।

१५. तक्षाधिकरणरम्

२५६. यथा च तक्षोमयथा।

१६. परायत्ताधिकरणम्

२५७. परानु तच्छरतेः

२५८. कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित-प्रतिषिद्धावयण्यादिम्यः ।

१७. अंशाधिकरणम् ।

२५६. ग्रंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमभिषीयत एके।

२६०. मन्त्रवर्णाच्य ।

२६१. अपि च स्मर्यते ।

२६२. प्रकाशादिवन्नैवं परः।

२६३. समरन्ति च।

२६४. अनुज्ञापरिहारौ देहासम्बन्धा-ज्ज्योतिरादिवत् ।

२६५. ग्रसंततेश्चाब्यतिकरः।

२६६. स्राभास एव च।

२६७ अदृष्टानियमात् ।

२६८. अभिसम्ध्यादिष्वपि चैवस् ।

२६६. प्रदेश।दिति चेन्नान्तर्भावःत्

## द्वितीाध्याये ,चतुर्थः पादः

१. प्राणोत्पत्त्यधिकरणम् ।

२७०. तथा प्राणाः।

२७१: गौण्यसम्भवात् ।

२७२. तत्राक्श्रुतेश्च ।

२७३ तत्पूर्वकत्वाद्वाचः।

२. सप्तगत्यधिकरणम्।

२७४. सप्तगतेविशेशितावाच्च ।

२७४. हस्तादयस्तु स्थितोऽतो नवम् ।

३. प्राणाणुत्वाधिकरणम्।

२७६. अणवःच।

४. प्राणश्रेष्ठचाधिकरणम्।

२७७. श्रेस्टइच ।

म्रधि ऋम० गुच्छः

४. न वायुक्तियाधिकरणम्।

२७८. न वायुक्तिये पृथगुपदेशात्।

२७१. चक्षुरादिवत्तु तत्सहिशष्टचा-दिम्यः ।

२८०. ग्रकरणत्वाच्च न दोवस्तथा हि दर्शयति ।

२८१. पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते ।

६. श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम् ।

२८२. ग्रणुश्च ।

७. ज्योतिराद्यधिकरणम्।

२८३. ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामन-नात्। ग्रधि॰ कम॰ गुच्छः

२८४. प्राणवताशब्दात् ।

२८४. तस्य च नित्यत्वात्।

द. इन्द्रियाधिकरणम् ।

२८६. न इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ।

२८७ मेदश्रुतेः।

२८८. वैलक्षण्याच्च ।

संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यिकरणम् ।

२८६. संज्ञामूर्तिक्लृष्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ।

२६०. मांसादिभौमं यथाशब्दिमतर-योश्व ।

२६१. वेशेष्यानु तद्वादस्तद्वादः

#### तृतीयाध्याये प्रथमः पादः

१. तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम्

२६२. तदन्तरप्रतिपत्तौ रहित संपरिष्वक्तः प्रश्निक्षिण्णा-म्याम् ।

२६३. ज्यात्मकत्वातु भूयस्त्वात् ।

२६४. प्रारागतेश्व।

२१४. भ्रान्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न, भाक्तत्वात्।

२१६. प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यूपपत्तेः ।

२९७. ग्रश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादि-कारिगां प्रतीतेः।

२६८. भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दर्शयति ।

२. कुतात्ययाधिकरणम् ।

२१९. कृतात्ययेनुशयवान्दृष्टस्मृतिस्यां यथेतमनेवं च ।

३००. चरगादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्गाजिनिः।

३०१ ग्रानर्थं व्यमिति चेन्न तदपेन्नत्वात् ।

३०२ सुकृतदुष्कृते एवेति बादिरः।

३. अनिष्टादिकार्यधिकरणम्

३०३ ग्रनिष्टादिकारिए।मपि च श्रुतम्

३०४ संयमने त्वनुसूयेतरेष(मर।हावरोहौ, तव्गतिदर्शनात्।

३०५ स्मरन्ति च।

३०६ ग्रिप च सप्त ।

३०७ तत्रापि च तद्ग्यापारादिवरोषः।

३०८ विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतस्वात्।

३०६ न तृतीये तथोपलब्धेः।

३१० स्मर्यंतेऽपि च लोकेऽपि।

३११ दर्शनाच्य ।

३१२ तृतीयशब्दावरोघः संशोकजस्य।

४. सामाव्यापत्त्यधिकरणम्

३१३ तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः।

४. नातिचिराधिकरणम् ३१४ नातिचिरेण विशेषात्। प्रधि॰ क्रम॰

गुब्छ:

६. अन्याधिष्ठिताधिकरणम् ।

३१५ अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदिभलापात्।

अघि॰ क्रम॰ गुच्छः

३१६ अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ।

३१७ रेतस्सिग्योगोऽथ।

३१८ योनेश्शरीरम्।

\* \* \*

### तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः

१. सन्ध्याधिकरणम्।

३१६. सम्ब्ये सृष्टिराह हि।

३२०. निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च।

३२१. मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त-स्वरूपत्वात्।

३२२. सूचकश्च हि<sup>.</sup>श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ।

३२३. पराभिष्यानात्तुं तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो ।

३२४. देहयोगाद्वा सोऽपि।

२. तदमावाधिकरणम् ।

३२५. तदभावो नाडीषु तच्छू तेरात्म-नि च।

३२६. ग्रतः प्रवोघोऽस्मात् ।

३. कर्मानुस्मृतिशब्दविष्य-

धिकरणम्।

३२७. स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्द-विधिम्यः।

४. मुग्घेऽर्घसम्पत्त्यधिकरणम्

३२८. मुम्बेऽर्वसम्पतिःपरिशेषात् ।

४. उभयलिङ्गाधिकरणम्।

३२६. न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ।

३३० न, भेदादिति चेन्न; प्रत्येकमतद्वच-नात्।

३३१ अपि चैवमेके।

३३२ ग्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्।

३३३ प्रकाशवच्चावेयच्यति ।

३३४ भ्राह च तन्मात्रम् ।

३३५ दर्शयति चार्थोऽपि स्मर्यते ।

३३६ अत एव चोपमा सूयकादिवत्।

३३७ ग्रम्बुवदग्रह्गातु न तथात्वम् ।

३३८ वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावादुभय-सामञ्जस्यादेवम् ।

३३६ दर्शनाच्च ।

६. प्रकृतंतावत्त्वाधिकरणम्।

३४० प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेघति ततो बवीति च मूयः ।

३४१ तदव्यक्तमाह हि।

३४२ अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमाना-भ्याम् ।

३४३ प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यम्यासात् ।

३४४ ग्रतोऽनन्तेन तथा हि जिङ्गम्।

३४५. उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ।

३४६. प्रकाशायवद्वा तेजस्त्वात्

३४७ पूर्ववद्वा ।

३४८ प्रतिषेधाच्य ।

७. पराधिकरणम् ।

३४९ परमतस्तेतून्मानसम्बन्धमेदव्यप-देशेम्यः।

३४० सामान्यात् ।

३४१ बुद्धचर्थः पादवत्।

३५२ स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ।

३५३ उपपत्तेश्च ।

३४४ तथान्यप्रतिषेधात्।

अधि० ऋ० गुच्छः

३५५ अनेन सर्वगतस्वमायामशब्दादिम्यः ।

द. फलाधिकरणम् ।

३५६ फलमत उपपत्तेः ।

ग्रधि० ऋ॰ गुच्छ:

३५७ श्रुतत्वाच्च । ३५८ धर्मं जैमिनिरत एव। ३५९ पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ।

तृतीयाध्याये तृतीयः पादः

 सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् ।
 ३६० सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशे-षात् ।
 ३६१ भेदाक्रेति चेक्रैकस्यास्य ।

३६२ स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि-काराच्य सववच्च तिन्नयमः।

३६३ दर्शयति च।

२ उपसंहाराधिकरणम् । ६६४ उपसंहारोऽयिभेदाद्विधिक्षेषवत् समाने च।

३ अन्यथात्वाधिकरणम्।

३६५ अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशे-षात्।

३६६ नवा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वा-दिवत्।

३६७ संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदिव

४ व्याप्यधिकरणम् ।

३६८ व्याप्तेश्च समञ्जसम्।

प्र. सर्वाभेदाधिकरणम्।

३६९ सर्वाभेदादन्यत्रेमे ।

६. आनन्दाद्यधिकरणम् ।

३७० म्रानन्दादयः प्रधानस्य।

३७१ प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचया-पचयौ हि मेदे।

३७२ इतरे त्वर्थसामान्यात्।

७. आध्यानाधिकरणम्।

३७३ ग्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्।

३७४ म्रात्मशब्दाच्च।

द आत्मगृहीत्यधिकरणम् । ३७५ ग्रात्मगृशितिरितरवदुत्तरात् ।

३७६ ग्रन्वयादिति चेत्स्यादवधार्णात्।

**१. कार्याख्यानाधिकरणम्**।

३७७ कार्यास्यानादपूर्वम्।

१०. समानाधिकरणम् ।

३७८ समान एवं चामेदात्।

११. सम्बन्धाधिकरणम्।

३७६ सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।

३८० न वा विशेषात्।

३८१ दशंयति च।

१२. सम्मृत्यधिकरणम् ।

३८२ सम्मृतिद्युव्यापत्यिप चातः।

१३. पुरुषाद्यधिकरणम् ।

३८३ पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्ना-नात्।

१४. वेघाद्यधिकरणम्।

३८४ वेघाद्यर्थमेदात्।

१५. हान्यधिकरणम् ।

३८५ हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्द-स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ।

१६. साम्बरायाधिकरणम् ।

३८६ साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ।

३८७ छन्दत उभयाविरोधात्।

१७. गतेरर्थवत्त्वाधिकरणम्।

३८८ गतेरथंवत्त्वमुभयथान्यथा हि

ग्रधि० क० गुच्छः

विरोघः।

३८१ उपपन्नस्तत्नक्षणार्थोपलब्बेर्लोक-ष्टत्।

१८. अनियमाधिकरणम् ।

३६० स्रनियमः सर्वासामविरोधः शब्दा-नुमानाम्याम् ।

१६. यावदिधकाराधिकरणम् ।

३८१. यावदधिकारमवस्थितराधिकारि-काणाम् ।

२०. अक्षरध्यधिकरणम् ।

३६२. ग्रक्षरिवयां त्ववरोघः सामान्यत-तद्भावाभ्यामीपसद्वत्तदुक्तम् ।

२१. इयदधिकरणम्।

३६३. इयदामननात्।

२२. अन्तरत्वधिकरणम् ।

३६४. अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ।

३६५. ग्रन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोप-देशान्तरवत्।

२३. व्यतिहाराधिकरणम् ।

३६६ व्यतिहारो विशिषन्ति होत-रवत्।

२४. सत्याध्यधिकरणम्

३९७ सेव हि सत्यादयः।

२५. कामाद्यधिकाराधिकरणम्।

३६८ कामादीतरत्र तत्र चायतना-दिम्यः।

२६. आदराधिकरणम्।

३६६ ग्रादरादलोपः।

४०० उपस्यितेऽतस्तद्वनात् ।

२७. तन्निर्वारणाधिकरणम्।

४०१ तन्निर्घारणानियमस्तद्हच्टः पृथाध्य-प्रतिबन्धः फलम् । २८. प्रदानाधिकरणम् ।

४०२ प्रदानवदेव तदुक्तम्।

२६. लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम् ।

४०३ लिङ्गभूयस्त्वात्ति बलीयस्त-दपि ।

४०४ पूर्वविकत्पः प्रकरम्पात्स्यात्किया-मानसवत्।

४०५ अतिदेशाच्च।

४०६ विद्येव तु निर्घारणात्।

४०७ दर्शनाच्च।

४०८ श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाघः ।

४०६ अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरपृथवस्ववद्-वृष्टश्च तदुक्तम् ।

४१० न सामान्यादप्युपलब्धेम् त्युवन्न-हि लोकापत्तिः ।

४११ परेगा च शब्दस्य ताद्विष्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः ।

३०. ऐकात्म्याधिकरणम् ।

४१२ एक ग्रात्मनः शरीरे भावात् ।

४१३ व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्।

३१. अङ्गावबद्धाधिकरणम् ।

४१४ अङ्गावबद्धास्तु न शालासु हि प्रतिवेदम्।

४१५ मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः।

३२. भूमज्यायस्त्वाधिकरणम् ।

४१६ मूम्मः ऋतुवज्ज्यायस्त्व तथाहि वर्शयति ।

३३. शब्दमेदाधिकरणम्।

४१७ नाना शब्दादिमेदात्।

३४. विकल्पाधिकरणम्।

प्रद विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ।

३४. काम्याधिकरणम् ।

४१६ काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरत्र वा

अधि॰ क॰ गुन्छः
पूर्वहेत्वभावात् ।
३६. यथाश्रयभावाधिकरणम्

४२० अङ्गेषु यथाध्रयभावः ।

४२१ शिष्टेश्च।

श्रिषि० गुन्छः
२२२ समाहाराच्च।
२२३ गुणासाधारण्यश्रुतेश्च।
२२४ न वा तत्सहभावाश्रुतेः।
२२४ दर्शनाच्च।

### तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः

१. पुरुषार्थाभिकरणम्।

४२६ पुरुषार्थोऽतश्जाब्दादिति बाद-रायणः।

४२७ शेषत्वात्पुचर्षार्थवादो यथाऽन्ये-विवति जैमिनिः ।

४२८ आचारदर्शनात्।

४२६ तच्छ्रतेः।

४३० समन्वयारम्भर्गात्।

४३१ तद्वतो विधानात्।

४३२ नियमाच्च।

४३३ अधिकोपदेशातु बादरायएास्यैवं तद्दर्शनात्।

४३४ तुल्यं तु दर्शनम्।

४३५ असावंत्रिकी।

४३६ विभागः शतवत्।

४३७ ग्रध्ययनमात्रवतः ।

४.८ नाविशेषात्।

४३६ स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।

४४० कामकारेण चंके।

४४१ उपमदं च।

४४२ अध्वरेतस्यु च शब्दे हि।

२. परामर्शाधिकरणम्।

४४३ परामशं जैमिनिरचोदनाचाप-वदति हि।

४४४ अनुष्ठेयं बादरायराः साम्य-श्रतेः ।

४४५ विधिवी घारणवत्।

३. स्तुतिमात्राधिकरणम्।

४४६ स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्व-

त्वात् ।

४४७ भावशब्दास्य।

४. पारिष्लवाधिकरणम्।

४४८ पारिष्लवार्था इति चेन्न; विशेषित-स्वान् ।

४४६ तथा चै कवाक्वतोप बन्धात्।

प्र. अग्नोन्धानाद्यधिकरणम् ।

४५० ग्रत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ।

६. सर्वापेक्षाधिकरणम् ।

४५१ सर्वापेका च यज्ञादिश्रुतेरश्वदत् ।

४४२ शमदमाद्युपेतः स्यात्त्रयापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठे-यत्वात् ।

७. सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्

४५३ सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्शं-नात्।

४१४ अबाधाच्च।

४५५ ग्रपि च स्मयते।

४५६ शब्दश्चातोऽकामकारे ।

द. अश्रमकर्माधिकरणम्

४५७ विद्तित्वाच्चाश्रमकर्मापि।

४५८ सहकारित्वेन च।

४५६ सर्वथाऽपि त एवोभयलिङ्गात्।

४६० अनभिनवं च दर्शयति।

६. विघुराधिकरणम्

४६१ अन्तरा चापि तद्हष्टेः।

४६२ अपि च स्मयंते।

४६३ विशेषानुपहरच।

ग्रधिः ऋः गुच्छः

४६४ अतस्तिवतरज्ज्यायो लिङ्गान्च।

१०. तद् मूताधिकरणम्

४६५ तद्भूतस्य तु नातद्भावो जीमनेरपि

नियमादतद्र्याभावें स्यः।

११. अधिकाराधिकरणम्

४६६ न चाधिकारिकमिप पतनानुमानात्तद-योगात् ।

४६७ उपपूर्वमिपि स्वेके भावमशनवत्त-दुक्तम् ।

१२. बहिरधिकरणम्

४६८ बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचा-राच्च ।

१३. स्वाम्यधिकरणम्।

४६६ स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः।

४७० ग्रास्विज्यमित्यौद्धलोमिस्तस्मै

ग्रिष० गुन्छ हि परिक्रीयते ।

४७१ श्रुतेश्च।

१४. सहकार्यन्तरविध्य-

[धकरणम्।

४७२ सहकायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विष्यादिवत्।

४७३ कृत्स्नभावातु गृहिणोपसंहारः )

४७४ मौनर्वादतरेषामप्युपदेशात्।

१५. अनाविष्काराधिकरणम् ।

४७५ स्रनाविष्कुवंन्नवयात्।

१६. ऐहिकाधिकरणम् ।

४७६ ऐहिकसप्यप्रस्तुनप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्।

१७. मुक्तिफलाधिकरणम्।

४७७ एवं मुक्तिफलानियमस्तः वस्याः वधृतस्तदनस्यावधृतेः

سامية التعلق

#### चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः

१. आवृत्यधिकरणम्। ४७८ ग्रावृत्तिरसन्नुबुपदेशात्।

४७१ लिङ्गास्य।

२. आत्मस्त्रीपासनाधिकरणम् ।

४५० ग्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह-यन्ति च ।

३. प्रतीकाधिकरणम्

४८१ न प्रतीके न हि सः।

४. ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम्

४८२ बहादुव्टिस्तकवात्।

४. आदित्यादिमत्यधिकरणम्।

४८३ वादित्यादिमतयश्चाङ्गे उपपत्तेः ।

६. आसीनाधिकरणम्

४८४ बासीनः सम्भवात् ।

४८५ ध्यानाच्च।

४८६ अचलत्वं चपेक्य ।

४५७ स्मरन्ति च ।

७, एकाग्रताधिमरणम्।

४८८ यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्।

द. अप्रायणाधिकरणम्

४८६ स्राप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्।

६ तदिधगमाधिकरणम्।

४१० तदधिगमे उत्तरपूर्वाचयोरक्लेषः विनाशौ तद्व्यपदेशात् ।

१०. इतरासंक्लेषाधिकरणम्।

४११ इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ।

११. अनारब्धाधिकरणम् ।

४९२ अनारक्षकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः।

श्रधि० क० गुच्छः

१२. अग्निहोत्राद्यधिकरणम् ।
४६३ ग्रग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव
तद्दर्भनात् ।
४६४ ग्रतोऽन्यापि ह्येकेवामुभयोः ।
१३. विद्याज्ञानसाधना-

चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः

१. वागिषकरणम्
४६७ बाङ्मनिस दर्शनाच्च ।
४६८ स्रतएव च सर्वाण्यनु
२. मनोऽधिकरणम् ।
४६६ तन्मनः प्राण उत्तरात् ।
३. अध्यक्षाधिकरणम्
५०० सोऽध्यक्षे तदुरगमादिम्यः
५०१ भूतेषु तच्छच्तेः
५०२ नैकस्मिनदर्शयतो हि
४. आसृत्युपक्रमाधिकरणम्
५०३ समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं
चानुयोष्य ।

५. संसारव्यपदेशाधिकरणम् ५०४ तदापीतेः संसारव्यपदेशात ५०५ सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः। ५०६ नोपमर्देनातः। ५०७ ग्रस्येव चोपपत्ते रेष ऊष्मा

६. प्रतिषेघाघि करणम् ५०८ प्रतिषेघादिति चेन्न शारीरात्। स्रवि॰ क॰ गुच्छः धिकरणम् । ४९१ यदेव विद्ययेति हि । १४, इतरक्षपणाधिकरणम् । ४९६ भोगेन त्वितरे क्षपित्वा सम्पद्यते ।

५०६ स्पष्टो ह्यो केषाम् । ५१० स्मर्यते च ।

७. वागादिलयाधिकरण म् ५११ तानि परे तथा ह्याह। द. अविमागाधिकरणम् ५१२ अविभागो वचनातु।

६. तदोकोऽधिकरणम्

५१३ तदोकोऽग्रज्वलनं तस्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृति-योगाच्य हार्दानुगृहोतः सता-विकया ।

१०. रक्ष्यधिकरणम् ५१४ रक्ष्यनुसारी। ५१५ निज्ञिनेति चेन्नः सम्बन्धस्य यावब्देहभावित्वादृशंयति च।

११. दक्षिणायनाधिकरणम् ५१६ अतश्चायनेऽपि दक्षिणे। ५१७ योगिनः प्रति च स्मयंते स्मार्ते चैते।

चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः

१. अचिराद्यधिकरणम् ११८ ग्रविरादिना तत्प्रथितेः।
२. वाय्वधिकरणम्
११६ वायुमब्दादिवशेषिवशेषाम्याम्।
३. तिडदिधिकरणम्।
१२० तिडतोऽिषवरुणः सम्बन्धात्। ४. आतिवाहिकाधिकरणम्।

५२१ आतिवाहिकास्तिल्लिङ्गत्।

५२२ उभयव्यामोहात्तिसद्धेः।

५२३ वैद्युतेनैव ततस्तच्छक्तेः।

५. कार्याधिकरणन्।

५२४ कार्यं बादरिरस्य गत्युपनतेः।

स्रधिः कः गुच्छः

५२५ विशेषितस्याच्च ।

५२६ सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ।

५२७ कार्यास्यये तद्व्यक्षेण सहातः

परमभिषानात् ।

५२६ समृतेश्च ।

५२६ पर जैमिनिर्मुख्यस्वात् ।

५३० दर्शनाच्च ।

अधि० क० गुच्छः

१२१ न च कार्ये प्रतिपत्त्वभित्तन्धः ।

६. अप्रतीकालम्बनाध्यक्तीति

यादरायणः उभयथाऽदोषा
त्तःक्रतुश्च ।

१३३ विशेषञ्च दर्शयति ।

**८०००** चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः

१. सम्पद्याविमावादिकरणम् ।

१३४ सम्पद्याविभावः स्वेन शब्दात् ।

१३४ सुक्तः प्रतिज्ञानात् ।

१३६ ग्रात्मा प्रकरणात् ।

२. अविमागेन दृष्टत्वाद् ।

१३७ ग्रावमागेन दृष्टत्वात् ।

१३८ बाह्मण जैमिनिच्य्यासादिम्यः ।

१३८ वितितन्मात्रेण तदात्मत्वादि
द्योडुलोमिः ।

१४० एवमः युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ।

१४१ सङ्कल्पादेव तु तच्छु तेः ।

१४२ ग्रत एव चानन्याविपतिः ।

४. अमावाधिकरणम्।

१४३ ग्रमाचं बादिरराह ह्येवम्।

४४४ भावं जैमिनिविकल्पामननात् ।

५४५ द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः। ५४६ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः। १४७ भावे जाप्रदृत्। ६. प्रदोपाधिकरणम्। ५४८ प्रदोपवदावेशस्तथा हि दर्शयति । ५४६ स्वाप्ययसम्पत्त्वोरन्यतरापेक्षमा-विष्कृतं हि । ७. जगद्वचापाराधिकरणम्। ४४० जगदव्यापारवर्जं प्रकरणादस-न्निहितत्वाच्च। ४४१ प्रत्यक्षीपदेशादिति चेन्नाधि-कारिकमण्डलस्थोक्तेः। ४४२ विकारावर्ति च तथा हि स्थित-माह । ४४३ दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने । ४४४ भागमात्रसाम्यलिङ्गाच्च। ४१४ ग्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः

शब्दात्।





॥ श्रीमदिभ नवचम्द्रेश्वरो विजयतेतराम् ॥ ॥ श्रीभारतीतीर्थमुनिप्रणीता ॥

## ॥ वैयासिकन्यायमाला ॥

।। हिन्दोललिताव्याख्यायुता ।।



॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

(उपोद्घातः)

प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थरूपिणम् । वैयासिकन्यायमाला इलोकैः संगृह्यते स्फुटम् ॥१॥ एको विषयसंदेहपूर्वपक्षावभासकः । इलोकोऽपरस्तु सिद्धान्तवादी संगतयः स्फुटाः ॥२॥

> ॐ श्रीपरमात्मने नमः ललिता व्याख्या दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः

श्रीविद्यातीर्थं रूपी परामात्मा को प्रणाम कर मैं भारती तीर्थं वैयासिकन्यायमाला का स्फुट-संग्रह क्लोकों द्वारा कर रहा है।

सभी कार्यों के प्रारम्भ में सरस्वत्यादि देवता भी जिसे नमस्कार कर कृतकृत्य हुए हैं, उस गजानन को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस ग्रन्थ को प्रारम्भ करना इच्ट है उसकी निर्विच्न समाप्ति के लिए, विपुल प्रचार के लिए तथा शिष्टाचार पालन के लिए विशिष्टेष्टदेवता रूप गुरुमूर्ति उपाधिवाले परमेश्वर को नमस्कार कर ग्रन्थारम्भ की प्रतिज्ञा 'प्रणम्य' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते हैं। भगवान वेदव्यास द्वारा रचे गये वेदान्तवाक्यार्थनिण्यिक अधिकरणों को वैयासिकन्याय कहा गया है। उन म्यायों को क्रमशः रखने पर एक माला बन गयी, उसी को वैयासिकन्यायमाला कहते हैं। यद्यपि सूत्रकार एवं भाष्यकार आदि ने इसका विस्तार किया है किन्तु वे अतिबुद्धिमान् व्यक्तियों के लिए हैं। हम तो मंदबुद्धि पाठकों के ऊपर अनुग्रह कर इलोकों द्वारा उस माला का स्फुटसंग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर संगति, विषय, संशय, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपक्ष इन पाँच अवयववालों को एक अधिकरण की संज्ञा दी गयी है।।१।।

प्रत्येक अधिकरण के विषय, संशय और पूर्वपक्ष को बतलाने के लिए एक श्लोक लिखा जायेगा और दूसरा श्लोक सिद्धान्तपक्ष का होगा। संगतियाँ पृथक् से स्फुट बतलायी जायेंगी।

उन अवयवों को संग्रह करने का प्रकार दिखलाते हैं। एक एक अधिकरण के संग्राहक दो दो क्लोक बनाये जायेंगे। उनमें से प्रथमक्लोक के पूर्वाई द्वारा विषय एवं संशय छप दो अवयवों का संग्रह होगा और उत्तराई से एक अवयव का, पर दूसरे क्लोक से केवल सिद्धान्तपक्ष का नि छपण होगा। यद्यपि संगतिनामक एक अन्य अवयव भी है, फिर भी उसका संग्रह प्रत्येक अधिकरण में पृथक से नहीं किया जायेगा। संगति की कल्पना व्युत्पन्नपुरुष को स्वयं हो करनी पड़ेगी धीर एक बार ग्रन्थकार भी संकेत कर देंगे।।२।।

शास्त्रेऽज्याये तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिषा। शास्त्रादिविषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरूह्यताम् ।।३॥ शास्त्रं ब्रह्मविचारारूयमञ्यायाः स्युश्चतुर्विषाः। समन्वयाविरोधौ द्वौ साधनं च फल तथा ।।४॥ समन्वये स्पब्टलिङ्कमस्पब्टत्वेऽप्युपास्यगम् । ज्ञेयगं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेब्बनुक्रमात् ॥५॥

संगति का प्रतिपादन विभागशः करते हैं।

शास्त्र, अध्याय और पादविषयक न्यायसंगति तीन प्रकार की है। शास्त्रादि विषय का ज्ञान हो जाने पर उसको संगति की कल्पना पाठक स्वयं भी कर सकते हैं।

'शास्त्रे' इत्यादि वाक्य से संगति को विभक्त कर के दिखलाते हैं। शास्त्रप्रतिपाद्य, घध्याय-प्रतिपाद्य और पादप्रतिपाद्य धर्ष को जानकर तदनुरूप उनकी त्रिविध संगति की कल्पना पाठक कर सकते हैं।।३।।

यह शास्त्र वेदान्तविचाररूप है। इसमें समन्वय, विरोधपरिहार, साधन एवं फल नामक चार अध्याय हैं।

शास्त्रप्रतिपाद्य और अध्यायप्रतिपाद्य अर्थं को 'शास्त्रम्' इत्यादि वाक्य द्वारा पहले दिखलाते हैं। सभी वेदान्तवाक्यों का तात्पर्यंतः अद्भयब्रह्म में हो पर्यवसान है, यह प्रथम अध्याय से बतलाया गया है। द्वितीय अध्याय द्वारा सम्मावित विशेष का परिहार किया गया है। तृतीय अध्याय से विद्या के साधनों का निर्णय और चतुर्थं अध्याय द्वारा विद्या का फल बतलाया गया है। बस यही चाशों अध्यायों का अर्थं है।।४॥

उनमें प्रथम समन्वयनामक अध्याय में प्रथमपाद से स्पष्टब्रह्मालिङ्गक वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बतलाया गया है। द्वितीयपाद से अस्पष्टब्रह्मालिङ्गक श्रुतियों का समन्वय उपास्य ब्रह्म में और तृतीयपाद से अस्पष्टब्रह्मालिङ्ग श्रुतियों का ज्ञेयब्रह्म में समन्वय दिखलाया है। चतुर्थपाद में तो पदमात्र का विचार है।

उन चार अघ्यायों में से प्रथमाध्यायगत पादार्थों का विद्याग 'समन्वय' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते हैं। स्पष्टब्रह्मालङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार प्रथमपाद में किया गया है यथा 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' इस सूत्र में सार्वज्ञ्य, सर्वतादात्म्य, सर्वपापिवरहत्वादि ब्रह्म का असाधारण स्पष्टिलङ्ग है। जिन वाक्यों में ब्रह्मालङ्ग स्पष्ट नहीं है किन्तु वे वाक्य उपास्यब्रह्म को बतलाते हैं, ऐसे वाक्यों का विचार द्वितीयपाद में किया गया है। यथा प्रथमाधिकरणविषय शाण्डिल्योपासनावोधक वाक्य में मनो-मयत्व प्राण्वादीरत्वादि सोपाधिक ब्रह्मालङ्ग हैं क्योंकि इनमें ब्रह्म एवं जीव दोनों के साधारण होने से ब्रह्मालङ्ग स्पष्ट नहीं है। तृतीयपाद में जेयब्रह्मविषयक श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया है जिनमें ब्रह्मालङ्ग स्पष्ट नहीं है। यथा तृतीयपाद के प्रथमाधिकरण में मुण्डकोपनिषद् स्थित ब्रह्मात्मत्ववाक्य में खुलोक, श्रूलोक और अन्तरिक्षलोक सुत्रात्मा एवं परब्रह्म में साधारण्डूप से ओत-ब्रह्मात्मत्ववाक्य में ब्रह्मोलङ्ग स्पष्ट नहीं है। यद्यपि द्वितीयपाद में कठोपनिषद् स्थित ब्रह्मतत्ववोधक वाक्य का विचार किया गया है, वेसे ही तृतीयपाद में दहरोपासनावोधक वाक्य का विचार किया गया है, फिर भी अवान्तरसंगति का लाम होने से उस विचार को प्रासंगिक कहा है और इससे दोनों पादों के अर्थ में सांकर्य नहीं आता। इस प्रकार प्रथम अध्याय के तीन पाद से वाक्यार्थ किया गया है। चतुर्थपाद द्वारा अध्यक्तपद, अजापद इत्यादि संदिग्धपदों का विचार किया गया है।।।।।।

हितीये स्मृतितक्तिम्यामिवरोषोऽन्यदुष्टता । मूतभोष्तृश्चृतेलिङ्गश्चृतेरप्यविषद्धता ॥६॥ वृतीये विरतिस्तत्त्वंपदार्थपरिशोधनम् । गुणोपसंहृतिर्ज्ञानिवहिरङ्गादिसाधनम् ॥७॥ चतुर्थे जीवतो मुक्तिष्ठत्त्रान्तिगंतिष्ठतरा । ब्रह्मप्राप्तिब्रह्मलोकाविति पादार्थसंप्रहः ॥६॥ अहित्वा संगतीस्तिस्रस्तथाऽवान्तरसंगतीः । अहेदाश्चेपहष्टान्तप्रत्युदाहरणादिकाः ॥६॥

द्वितीय बध्याय के प्रथम स्मृतिपाद द्वारा समन्वय का अविरोध वतलाया गया है एवं द्वितीय तकंपाद द्वारा अन्यपक्ष को दुष्ट सिद्ध किया गया है। भूत एवं भोक्ताजीवविषयक श्रुतियों के विशेष का परिहार तृतीयपाद से और लिङ्गशरोर विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार चतुर्थपाद से किया गया है।

द्वितीय ग्रन्थायगत पादार्थों का विभाग 'द्वितीय' इत्यादि वाक्य से करते हैं। इनमें द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद में सांख्य, योग, वंशेषिकादि स्मृतियों और उनके तर्कों से वेदान्तसमन्वय में जो विरोध आता है उसका परिहार किया गया है। द्वितीयपाद में सांख्यादि मतों को दोषयुक्त कहा गया है। तृतीयपाद में पूर्वाद्धं से पञ्चमहाभूतिवषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार किया गया है और उत्तराद्धं द्वारा जीविवषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। चतुथंपाद में सूक्ष्मदेहिवषयक श्रुतियों का विरोध परिहार किया गया है। चतुथंपाद में सूक्ष्मदेहिवषयक श्रुतियों का विरोध दूर किया गया है।।।।

तृतीय अध्याय में क्रमशः वैराग्य, तत्त्वंपदार्थशोधन, गुगापसंहार ग्रीर ज्ञान के बहिरङ्गादि साधनों का विचार किया गया है।

तृतीय प्रध्यायगत पादार्थों का विमाग 'तृतीय' इत्यादि वाक्यों से करते हैं। इसके प्रथमपाद में जीव के परलोक गमनागमन पर विचार कर वेराग्य का निरूपण किया गया है। द्वितीयपाद में पूर्वार्द्ध से त्वं पदार्थ और उत्तरार्द्ध से तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। तृतीयपाद में सगुण-विद्याद्यों में गुणोपसंहार वतलाया गया है और निर्गुणब्रह्म में अपुनरुक्त पद का उपसंहार कहा गया है। चतुर्थपाद में निर्गुणविद्या के विहरङ्गसाधन ग्राश्रम, यज्ञादि का और अन्तरङ्गसाधन शमदमादि का निरूपण किया गया है।।।।।

चतुर्थ ग्रध्याय में जीव की मुक्ति, उत्क्रान्ति और गति कही गयी है। वसे ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति

भीय ब्रह्मालोक में स्थिति का निरूपण कर पादार्थ का संग्रह कहा गया है।

चतुर्थं अध्यायगत पादार्थों का विभाग 'चतुर्थं' इत्यादि वाक्य द्वारा करते हैं। इसके प्रथमपाद में श्रवणादि की आवृत्ति से निर्गुण्यवह्य का साक्षात्कार अथवा उपासना से सगुण्यव्या का साक्षात्कार कर पुण्यपापलेप के विनाशक्ष्य मुक्ति जीव की कही गयी है। द्वितीयपाद में मरणासन्न को उत्क्रान्ति का प्रकार दिखलाया गया है। तृतीयपाद में सगुण्यब्रह्मवित्पुरुष का ऊर्ध्वगमन उत्तरायणमागं से कहा गया है। चतुर्थपाद में पूर्वाद्धं से निर्गुण्यब्रह्मवित्पुरुष की विदेहमुक्ति कही गयी है और उत्तराद्धं से सगुण्यब्रह्मवित्पुरुष की ब्रह्मलोकस्थिति का निरूपण किया गया है। इस प्रकार पादार्थों का संग्रह हो गया।।द।।

पूर्वोक्त त्रिविधसंगति की कल्पनाकर वैसे ही आक्षेप, दृष्टान्त और प्रत्युदाहरणादिरूप अवान्तर संगति की भी कल्पना करें।

इस प्रकार शास्त्र, अध्याय एवं पाद के प्रतिपाद्य अर्थ बतला दिये गये। इससे क्या लाम होगा ? इस प्रश्न का उत्तर 'ऊहित्वा' इत्यादि वाक्य से देते हैं। यथा ईक्षत्यिकरण में 'तदंक्षत' इस वाक्य पर जब सन्देह हुआ कि यह वाक्य प्रधानपरक है अथवा ब्रह्मपरक है ? तब इस विचार को ब्रह्म- पूर्वन्यायस्य सिद्धान्तपुक्ति वोस्य परे नये । पूर्वपक्षस्य पुक्ति च तत्राऽऽक्षेपावि योजयेत् ॥१०॥

सम्बन्धी मानकर ब्रह्मविचारशास्त्रसंगति कही है। सभी श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म में है ऐसा निर्णय होने से समन्वयाध्यायसंगति है। ईक्षण चेतनब्रह्म का असाधारणधर्म होने से उसका स्पष्टिलङ्ग है, ऐसी संगति प्रथमपाद में कही गयी है। ऐसे ही सभी अधिकरणों में भी यथायोग्य त्रिविधसंगति की कल्पना करनी चाहिए। किन्तु अवान्तरसंगति अनेक प्रकार की हैं—साक्षेपसंगति, दृष्टान्तसंगति, प्रत्युदाहरणसंगति और प्रासंगिकसंगति इत्यादि। इस अवान्तरसंगति की कल्पना बुद्धिमान पाठक स्वयं भी कर सकते हैं।।।।।

पूर्वं अधिकरण के सिद्धान्तपक्षीययुक्ति को दृष्टि में रखकर और उत्तर अधिकरण में पूर्वपक्षीययुक्ति को दृष्टि में रखकर वहाँ पर आक्षेपादि संगति की योजना करनी चाहिए।

'पूर्वन्यायस्य' इत्यादि बाक्य द्वारा पूर्वोक्त संगति को बतलाते हैं। यथा प्रथम अधिकरण में जब सिद्धान्ती ने ब्रह्मविचारशास्त्र आरम्भएशिय सिद्ध किया और उसमें युक्ति दी कि ब्रह्म संदिग्ध है इसलिए उसका विचार करना सार्थंक है। उसके बाद द्वितीय ग्रविकरण में पूर्वपक्षों कहता है कि जगजनमादि ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि जन्म, स्थिति और भंग जगत का होता है ब्रह्म का नहीं, तब दोनों को देखकर दोनों की आक्षेपसंगति है ऐसी योजना लगावे अर्थात् संदिग्व होने से बहा विचारणीय है ऐसा जो आप ने कहा था इस पर यह आक्षेप होता है कि जन्मादि जगन्निष्ठ होने के कारण बहा का लक्षण नहीं हो सकता। लक्षण के अभाव में जब ब्रह्म ही नहीं है तो उसे संदिग्ध और विचारणीय कोई कैसे कह सकेगा ? ऐसा सन्देह होने पर द्वितीय अविकरण के सूत्र से ब्रह्म का लक्षण किया गया है। दृष्टान्त और प्रत्युदाहरण संगति की योजना भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे संदिग्ध होने से ब्रह्म को आप ने विचारणीय कहा, वैसे ही जन्मादि जगन्निष्ठ होने से ब्रह्म का लक्षण जन्मादि नहीं है। अतः पूर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्तसंगति है। वंसे ही ब्रह्म के विचारणीय होने में जैसा हेतु है वैसा लक्षण हम नहीं देखते हैं इस प्रकार प्रत्युदाहरणसंगति भी सम्भव जान पड़ती है। ये दृष्टान्त और प्रत्युदाहरण संगति सर्वत्र सुलभ है। पूर्वीधिकरण के सिद्धान्त में उत्तराधिकरण पूर्वपक्ष हेतु की समता उत्तराधिकरण के सिद्धान्त में हेतुशून्यत्ववैलक्षण्य की कल्पना मंदव्यक्ति भी कर सकता है। इस प्रकार आक्षेपसंगति का उन्नयन भी यथायोग्य हो सकता है। प्रासंगिकसंगति इस प्रकार की है-देवताधिकरण अधिकारविचारपरक होने से समन्व-याच्याय में ज्ञेयब्रह्मवाक्यविषयक तृतीयपाद में संगति के न रहने पर भी बुद्धिस्य अवान्तर संगति तो है हो उसे समझाते हैं कि पूर्वाधिकरेगा में 'अङ्गुष्ठमात्र' वाक्य ब्रह्मपरक वाक्य होने से ब्रह्म ग्रङ्गुष्ठ-मात्र है इसमें मनुष्य का अधिकार शास्त्र इसलिए कहता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय अङ्गुष्ठपरिमाण है। इस प्रसङ्ग से देवताधिकार भी बुद्धिस्य हो जाता है, बस यही प्रासंगिकसंगति है। इस प्रकार अधिकरणों की संगति बतला दी गयो। अब प्रत्येक अधिकरण में दो-दो इलोक द्वारा निरुक्त अवयव। चतुष्टय का संग्रह किया जाता है ॥१०॥

प्रथमाच्याय प्रथम पाद में स्पष्टब्रह्मालिङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया है।



(१) जिज्ञासाधिकरणम् ॥१॥

अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माच्यासानिरूपणात् । असन्देहाफलत्वाम्यां न विचारं तवहंति ॥११॥ अध्यासोऽहंबुद्धिसिद्धोऽसङ्गं ब्रह्म श्रुतीरितम् । सन्देहान्मुक्तिभावाच्य विचार्यं ब्रह्म वेदतः ॥१२॥ (२) जन्माद्यधिकरणम् ॥२॥

बक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किवाऽस्ति नहि विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात्सत्यादेश्चाप्रसिद्धितः ।।१३।। ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्यान्तक्षम स्राभुजङ्गवत् । लौकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि ।।१४।।

(३) ज्ञास्त्रयोनित्वाधिकरणम् ॥३॥ (प्रथमं वर्णंकम्)

न कर्तृ ब्रह्म बेदस्य किंवा कर्तृ न कर्त् तत् । विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववणंनात् ।।१४॥

#### १. जिज्ञासाधिकरण

- १. संगति—जिज्ञासाधिकरण पहला है इससे पूर्व कोई अधिकरण नहीं है। अतः इसको अधिकरण संग्रति वतलाना आवश्यक नहीं है।
  - २. विषय-जिज्ञासाधिकरण का विचारणीय विषय वेदान्त शास्त्र है।
  - ३. संशय-ब्रह्म विचारणीय है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष—अध्यास का निरूपण न होने से सन्देह तथा फल मी नहीं दोखते, अतः ब्रह्म विचारणीय नहीं है।
- प्र. सिद्धान्त—ग्रहंबुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है और श्रुति ने बहा को असङ्ग कहा है। अता बहा के विषय में सन्देह है और बहाज्ञान से मोक्षरूप फल भी होता है इसलिए श्रुति के ग्राचार पर बहा का विचार करना चाहिए।

#### २. जन्माद्यधिकरण

- १. संगति—जिज्ञास्य बहा का जव लक्षण हो नहीं बनता फिर स्वरूप को सिद्धि कैसे ? ऐसी स्थिति में ब्रह्म विचार का विषय कैसे होगा ? इस प्रकार आक्षेप होने पर जन्माद्यधिकरण लिखना पड़ा।
  - २. विषय-जन्माद्यधिकरण में ब्रह्मलक्षण पर विचार किया गया है।
  - ३. संशय-ब्रह्म का लक्षण है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-जन्मादि जगनिष्ठ है और सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म का लक्षण नहीं वन सकता है।
- प्र. सिद्धान्त—ब्रह्म जगजननादि का कारण है। अतः जगजननादिकारणता ब्रह्म में है। जैसे शज्जुसर्पादि के जन्म का कारण रज्जु है पे ने ही जगजननादि का कारण अविष्ठान रूप से ब्रह्म है। वैसे ही लौकिक वाक्यों को भौति 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि वाक्य भी लक्षण से ब्रह्म का बोच कराते हैं।

#### ३. शास्त्रयोनित्वाधिकरण (प्रयम वर्णक)

१. संगति—निखिल जगत् का कारण होने से आप ने ब्रह्म में सवज्ञत्व कहा, वह ठीक नहीं है क्योंकि जगदन्त:पाती वेद भी है और वह नित्य है, फिर तो निखिल नगत्क।रणत्व ब्रह्म में कहना प्रयुक्त है ऐसा माक्षेप होने पर शास्त्रयोनित्वाधिकरण प्रारम्भ करते हैं। कत्ं निःश्वसिताद्युक्ते नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः । सर्वावभासिवेवस्य कत्ंत्वात्सर्वविद्भवेत् ॥१६॥ (द्वितीयं वर्णक्म्)

अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किंवा वेदैकमेयता। घटवित्सद्धवस्तुत्वाद्ब्रह्मान्येनापि मीयते ।।१७॥ रूपलिङ्गादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदकमेयता ।।१८।।

> (४) समन्वयाधिकरणम् 11811 (प्रथमं वर्णकम्)

वेदान्ताः कर्तृ देवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानीपयोगित्वात्कर्त्रादिप्रतिपादकाः ।।१६॥

२. विषय - शास्त्रयोनित्वाधिकरण में वेदकर्ता-ब्रह्म का विचार किया गया है।

३. संशय-वेद का कर्ता ब्रह्म है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष- 'वाचा विरूप नित्यया' इस वेदवाक्य में वेद की नित्य कहा गया है, उसका कर्ता कोई नहीं हो सकता। अतः वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है।

थ. सिद्धान्त-वेदकर्ता ब्रह्म ही है क्योंकि वेद परमेश्वर का श्वास-नि:श्वास है, नित्यता तो समानता को लेकर कही गयी है। सब का प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है।

(द्वितीय वर्णक)

- १. संगति पूर्वाधिकरण में सम्पूर्ण जगत् का कारणत्व ब्रह्म का लक्षण किया, वह तो प्रमाणान्तर गम्य है, ऐसी शङ्का हो सकती है। अतः 'लक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुसिद्धः' इस नियम के अनुसार लक्षण और प्रमाण दोनों ही ब्रह्म के निर्णायक हैं। अ ाः पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकफलकत्व संगति है। अर्थात् पूर्विधिकरण से त्रहा का लक्षण किया गया और इस अधिकरण से व्रह्म के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किया गया।
  - २. बिषय-यहाँ पर ब्रह्मविषयक प्रमागों का विचार किया गया है।

३. संशय—सिद्धवहा शास्त्रकगम्य है अथवा ग्रन्य प्रमाणों का भी विषय है।

थ. पूजपक- घटादि की भाँति सिद्धवस्तु होने से बह्य वेदिभन्न प्रमाण से भी जाना जा सकता है।

थ. सिद्धान्त-रूप, लिङ्गादि से रहित होने के कारण वेदिशत प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य नहीं है। साथ ही 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' (मैं तुभे औपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ) इत्यादि श्रुतिवाक्य में ब्रह्म को वेदेकगम्य बतलाया गया है। अतः वेदिभन्न किसी भी प्रमाण से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता।

#### ४. समन्वयाधिकरण

#### (प्रथम वर्णक)

१. संगति - ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व आप ने कैसे कहा, जब कि 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादान-र्थंक्यमतदर्थानाम्' (जै॰ १-२ १) इस वाक्य से महर्षि ने शास्त्र में क्रियापरत्व दिखलाया है, ऐसा आक्षेप होने पर समन्वयाधिकरण लिखना पड़ा।

२. विषय - इम अधिकरण में सभी वेदान्तवाक्य विचार के विषय हैं।

३. संशय-विदान्तकर्ता, देवतादि के प्रकाशक होने से क्रिया के शेष हैं अथवा नित्यसिद्धन्नह्म-प्रतिपादक होने से ब्रह्मपरक हैं ? ऐसा सन्देह होता है।

भिन्नप्रकरणाल्लिङ्गषट्काच्च ब्रह्मबोवकाः । सति प्रयोजनेऽनर्थंहानेऽनुष्ठानतोऽत्र किम् ॥२०॥ (द्वितीयं वर्णकम्)

प्रतिपत्ति विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत । शास्त्रत्वात्ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात् ॥२१॥ नौकर्ततन्त्रेऽस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादि । मननादिः पुरा बोधाद्ब्रह्मण्यवसितास्ततः ॥२२॥

(५) ईक्षत्यधिकरणम् ॥५॥

तर्वेक्षतेतिवाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानिक्रयाशक्तिमत्त्वात्प्रधानं सर्वकारणम् ॥२३॥ ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥२४॥

४. पूर्वपक्ष-वेदान्त अनुष्ठानोपयोगी होने से कर्ता, देवतादि अर्थ के ही बोधक हैं।

४. सिद्धान्त—वेदान्त कर्मकाण्ड से भिन्न प्रकरण है। अतः वे कर्मशेष नहीं किन्तु ब्रह्मवोधक हैं। साथ ही तात्पर्यनिर्णायक षड्विध लिङ्कों के कारण भी वेदान्त ब्रह्मतत्त्व के बोधक हैं। जब अनर्थ की निवृत्ति वेदान्तज्ञान का स्वतन्त्र प्रयोजन है, फिर भला क्रिया का शेष इसे क्यों माना जाय। (द्वितीय वर्णक)

१. संगति—मान लिया वहा शास्त्रप्रमाण से सिद्ध है फिर भी यूपादि की भांति विधि के शेषरूप से ही शास्त्र ने वहा को बतलाया है। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर समन्वयाधिकरण लिखना पड़ा, प्रतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है।

२. विषय-वेदान्त में स्वातम्ब्य का विचार किया गया है।

३. संशय—वेदान्त उपासनाविधि के विषयरूप से ब्रह्म की बतलाते हैं अथवा स्वतन्त्र्वरूप से ? ऐसा संशय होता है।

४. पूवपक्ष-प्रवृत्यादि के बोधकवाक्य को शास्त्र कहते हैं, सिद्ध अर्थ में तो शक्तिप्रह होता ही

नहीं, ऐसी स्थित में विधिविषयरूप से ही वेदान्तशास्त्र ब्रह्म का समर्पक है।

थे. सिद्धान्त—सिद्धवस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती और हित का उपदेशक होने से भी वेदान्त शास्त्र कहा गया है। ब्रह्मसाक्षात्कार से पूर्व मन एवं निदिघ्यासन का विधान है। अतः अद्धयन्नह्मा में ही वेदान्तशास्त्र का पर्यवसान माना गया है, क्रिया में नहीं।

#### ५. ईक्षत्यिषकरण

१. संगति—क्रूटस्थ होने के कारण जब ब्रह्म में क्रियाशक्ति हो नहीं, तो भला वह जगत् का कारण कैसे हो सकेगा ? इस प्रकार ग्राक्षेप होने पर इस ग्रधिकरण का प्रारम्भ हुआ, अतः पूर्व के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है।

२. विषय-यहाँ पर 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६-२-१) इत्यादि श्रुति-

वाक्य विचार का विषय है।

३. संशय-- 'तर्देक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्ते जोऽसृजत' (छा० ६-२-३) इस वाक्य द्वारा प्रधान बतलाया गया है अथवा ब्रह्म ? ऐसा संशय होता है ।

४. पूर्वपक्ष-ज्ञान एवं क्रियाशक्ति से युक्त होने के कारण सब का कारण सच्छब्दवाच्य

प्रघान ही है।

पूरे सिद्धान्त—जगत्ख्रच्टा को ईक्षणकर्ता कहा गया है, जो चेतन का घर्म है। कूटस्य ब्रह्म में माया से ज्ञान एवं क्रियाशक्ति सम्भव हो जाती है। साथ ही सच्छब्दवाच्य तत्त्व को आत्मा कहा है, इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। ये सभी बातें प्रधानपक्ष विरोधी हैं।

(६) आनन्दमयाधिकरणम् ॥६॥

[एकदेशिमतम्]
संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः संसार्ययं भवेत् । विकारार्थमयट्शब्दात्त्रियाद्यवयवोक्तितः ॥२५॥
अभ्यासोपक्रमादिन्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत् । प्राचुर्यार्थो मयट्शब्दः प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः ॥२६॥
[सिद्धान्तमतम्]

अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्म पुच्छिमिति श्रुतम् । स्यावानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेऽङ्गत्वप्रसिद्धितः ॥२७॥ लाङ्गूलासम्भवादत्र पुच्छेनाऽऽधारलक्षणा । आनन्दमयजीवोऽस्मिन्नाश्चितोऽतः प्रधानता ॥२८॥

(७) अन्तरधिकरणम् ॥१॥

हिरण्मयो देवतात्मा किंवाऽसौ परमेश्वरः । मर्यादाघाररूपोक्तेदेवतात्मैव नेश्वरः ।।२६॥

६. आनन्दमयाधिकरण (एकदेशी मत)

१. संगति—ईक्षत्यधिकरण में 'तत्तेन ऐक्षत' (छा० ६-२-३) इत्यादि वाक्यगत ईक्षण अमुख्य-प्राय कहा गया है, ग्रतः जिस प्रकार वह जगत्कारणत्व का निर्णायक नहीं है, वैसे ही 'आत्माऽ-नन्दमयः' (तै० २-४) इस वाक्य में मयट् प्रत्यय विकारार्थक होने से तत्त्वनिर्णायक नहीं हो सकता। इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है।

२. विषय-यहाँ पर 'आत्माऽनन्दमयः' इस तैतिरीय श्रुतिवाक्य पर विचार किया गया है।

३. संशय—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २-१) इस वाक्य द्वारा प्रक्रान्त ब्रह्म को ही 'आन-दमयः' शब्द से कहा गया है अथवा कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य है ?

४. पूर्वपक्ष- 'आनन्दमय' इस पद में विकारार्थक मयट् प्रत्यव रहने के कारण ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ज्ञानन्दमयपदवाच्य होना चाणिए। जिसके प्रिय, मोद एवं प्रमोद अवयव हैं।

प्रे. सिद्धान्त-पुनरावृत्ति ग्रीर उपक्रमादि को देखते हुए 'आनन्दमय' पद का अर्थ ब्रह्म ही करना चाहिए। मयट् प्रत्यय यहाँ पर प्राचुर्य ग्रथं में है, विकार अथ में नहीं। विशुद्ध निरवयव ब्रह्म में प्रियादि अवयव औपाधिक हैं, परमार्थंतः नहीं है।

(सद्धान्तिक मत)

१. संगति—भगवत्पादीय मतानुसार जैसे पूर्वाधिकरण में मुख्य-ईक्षण के अनुरोध से ब्रह्मनिर्णय में गीण प्रवाहपाठ निश्चायक नहीं है, ऐसे ही 'पुच्छ' शब्द आधार एवं अवयव दोनों अर्थ के लक्षक समानरूप हैं; ऐसी स्थिति में अवयवप्राय पठित होने पर भी 'पुच्छ' शब्द किसी भी अर्थ का निश्चायक नहीं हो सकता । इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इसकी प्रत्युदाहरण संगति है।

२. विषय—सिद्धान्तपक्ष में 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' (त० २.४) यह वाक्य विचारणीय है।

3. संशय—'आनन्दमय' के पुच्छक्षप से इस तेतिरीय श्रुतिवाक्य में व्रह्म का उपदेश है अथवा स्वप्रधानरूप से ?

थ. पूर्वपक्ष - ब्रह्म मानन्दमय का अङ्ग है क्योंकि पुच्छ में अङ्गत्व प्रसिद्ध है।

प्र. सिद्धान्त-निरवयव ब्रह्म में पुच्छत्व का होना सम्भव नहीं है, अतः 'पुच्छ' शब्द का आधार अर्थ लक्षणा करनो चाहिए। साथ ही आनन्दमय पद का अथ जीव है जो ब्रह्म के आश्रित है, इसलिए 'पुच्छ' वाक्य में ब्रह्म को ही स्वरूपतः प्रधानता है।

७. अन्तरधिकरण

१. संगति—पूर्विकरण में ब्रह्म पद, आनन्दमय पद एवं आनन्दाम्यास पद को देखकर

सार्वात्म्यात्सर्वेदुरितराहित्याच्चेश्वरो मतः । मर्याटाद्या उपास्त्यर्थमीशेऽपि स्युक्तपाधिगाः ॥३०॥ (८) आकाशाधिकरणम् ॥८॥

आकाश इति होवाचेत्वत्र खं बह्म वाऽत्र खम् । शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाय्वादेः सर्जनादि ॥३१॥ साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छ्रौतरूढितः । एवकारादिना चात्र ब्रह्मवाऽऽकाशशब्दितम् ॥३२॥ (६) प्राणाधिकरणम् ॥६॥

मुलस्थी वायुरीशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता । वायुर्भवेत्तत्र सुप्तौ सूतसारेन्द्रियक्षयात् ॥३३॥

अनेक प्रमाण होने के कारण जंसे निर्विशेष ब्रह्म का निर्णय किया गया था, ऐसे हो पूर्वोक्त युक्ति से रूपवत्त्वादि अनेक प्रमाणों को देखते हुए हिरण्मय पुरुष कोई ससारी है ऐसा पूर्वपक्ष का उत्थान होता है। अतः पूर्विषकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त संगति है।

२. विषय-'अय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते' (छा० १-६-६) यह छान्दोग्य

श्रुतिवाक्य इस ग्रविकरण में विचारणीय विषय है।

३. संशय—कर्म और उपासना के धनुष्ठान से उत्कर्ष को प्राप्त सूर्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य कोई देवता है अथवा परमेश्वर हैं ?

४. पूर्वपक्ष-मर्यादा, आधार और रूप का वर्णन होने से इन दोनों स्थानों में देवता ही उपास्य

कहा गया है, ईश्वर नहीं।

४. सिद्धान्त—सर्वातमा तथा सम्पूर्ण पापों से रहित पुरुष का वर्णन उक्त दोनों स्थानों में किया गया है जो ईश्वर में ही सम्भव है। मायामहिमा से लोकानुग्रहार्थं उसमें रूपवत्ता उपासना के लिए सम्भव है। मर्यादा एवं आधार परमेश्वर में औपाधिक है। अतः ग्रादित्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है।

# द. आकाशाधिकरण

१. संगति—पूर्वीधकरण में सर्वपापराहित्यादि श्रह्मालिङ्ग के आधार पर रूपवत्त्वादि का जिस प्रकार अन्यया वर्ष किया गया या वंसा यहाँ पर लिङ्गप्रमाण के आधार पर आकाशश्रुति का अन्यथानयन नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गप्रमाण से श्रुतिप्रमाण वलवान होता है। अतः पूर्वीव-करण के साथ इसकी प्रत्युदाहरण संगति हैं।

२. विषय-'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' (छा० १-१-१) इत्यादि वाक्य

इस अधिकरण में विचार का विषय है।

३. संशय-आकाश शब्द से परब्रह्म का उपदेश है अथवा भूताकाश का ?

४. पूर्वपक्ष — लोकप्रसिद्धि को देखते हए . ग्राकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही होना चाहिए, ब्रह्म में तो सादृश्य को लेकर आकाश शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं पर किया गया है। वायु आदि क्रम से आकाश भी जगत् का सब्दा हो जाता है।

प्रतिद्धान्त—आकाश के सहित सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति का हेतु होने से, लोकिक इन्ह की अपेक्षा श्रीत इन्ह बलवान होने से एव एवकार आदि शब्द का प्रयोग देखते हुए भी यहाँ पर आकाश

शब्द का ब्रह्म ही अर्थ सुनिश्चित है, अन्य नहीं।

#### ह. प्राणाधिकरण

१. संगति -अतिदेश होने के कारण यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रत्युदारहण संगति हो लेनी चाहिए।

२. विषय—'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच' (छा० १-११-४) यह छान्दोग्य श्रुतिवास्य हो यहाँ पर विचारणीय विषय है। सङ्कोचोऽञ्ज्यरत्वे स्यात्सर्वमूनजयश्रुतेः । आकाशशब्दवत्प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥३४॥। (१०) ज्योतिश्चरणाधिकरम्।।१०।।

कार्यं ज्योतिहत ब्रह्म ज्योतिर्दोप्यत इत्यतः । ब्रह्मगोऽप्रतिघेः कार्यं तेजोलिङ्गाबलावपि ३५॥ चतुष्पात्त्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्षते । ज्योतिः स्याद्भासकं ब्रह्म लिङ्गं तूपावियोगतः ॥३६॥

(११) प्रतर्वनाधिकरणम् ॥११॥

प्राणोऽस्मोत्यत्र वाध्विनद्रजीवब्रह्मसु संशयः । चतुर्णां लिङ्गसद्भावात्पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः ।।१७।।

इ. सञ्चय-क्या यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का उपदेश किया गया है अथवा मुखस्थ वायु का ?

४. पूर्वपक्ष-प्रस्ताव देवता के रूप में वायू का उपदेश ही यहाँ पर मानना उचित होगा, क्यों कि सुषुष्ति में भूतों का सार इन्द्रियों का प्रलय प्रत्यक्षसिद्ध है और प्राण को (व्यापारयुक्त होने से) जागृति भी प्रसिद्ध है।

५. सिद्धान्त-यदि वायु का अये प्राण करोगे, तो सर्वभूतलय श्रुति का संकोच हो जायेगा। अतः सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण हाने से जेस पूर्व आधकरण में आकाश शब्द का मधं ब्रह्म किया गया या, वैसे हो यहाँ पर भो सर्वभूतलय श्रुति को देखते हुए प्राण शब्द

परमात्मा अर्थं का वावक होगा।

१०. ज्यातिश्चरणाधिकरण

१. संगति—पूर्वाधिकरण में ब्रह्मिल क्रुके सद्माव से जैसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया था, वैसा यहाँ पर ब्रह्मिलिक्न नहीं है, जिससे कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म कर सकें, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति है।

२ विषय-'अय यदतः परो दिवो ज्योतिर्वोध्यते, विश्वतः पृष्ठेषु' (छा० ३-१३-७) इत्यादि वाक्य यहां पर विचारणोय विषय है।

३. सज्ञय-नया ज्योति शब्द आदित्यादि का वाचक है अथवा ब्रह्मपरक है ?

४. पूर्वपक्ष-ब्रह्म की सिन्निधि न होने के कारण कार्यरूप तेज हो ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ पर करना चाहिए। वाक्यप्रमाण से लिङ्गप्रमाण वलवान होता है। इसलिए भो ज्योति शब्द का अर्थ क।यज्योति ही करना चाहिए।

थ. सिद्धान्त--ज्योति शब्द का अथं परव्रह्म लेना ही उचित है, क्योंकि इस वाक्य में उसके चार पाद कहे गये हैं। प्रकाशक को बहुवा ज्योति शब्द से सम्वोधित भो करते हैं, इसलिए चतुष्पात् प्रकरणागत ब्रह्म के लिए ही 'यत्' शब्द का प्रयोग हुना है। प्रदेशविशेष ब्रह्म में औपाधिक हो हा सकता है, अधिकरणनिर्दश भी उरासना के लिए उचित ही है। अतः 'ज्योतिर्दीप्यते' इस वाक्य में भी ब्रह्म का सुस्पष्ट उगदेश किया गया है।

११. प्रतवंनाधिकरण

१. संगात--पूर्वाधिकरणा में प्रकरणागन त्रिपादब्रह्म के परामशंक 'यत्' शब्द के साथ सामानाधिक दण होन के कारण 'ज्योतिः' शब्द का अर्थ भले ही ब्रह्म कर लिया गया हो, किन्तु इस अधिकरण में 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा' (को० ३-२) यहाँ पर असाघारणत्रहमलिङ्ग न होने से प्राण शब्द ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण प्रतदनाचिकरण कहा गया है।

२. विषय-'स होवाच प्राणोऽहिम प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपास्व' यह कौषीतिक श्रुति यहाँ पर विचारणीय है।

ब्रह्मणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा। अन्येवामन्यथासिद्धेर्व्युत्पाद्धं ब्रह्मनेतरत् ॥३८॥
।। इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### ।। अथ द्वितोयः पादः ॥

# (१२) सर्वत्र प्रसिद्धचिषकरणम् ॥१॥

मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे । हृदयस्थित्यणोयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥१॥ शमवाम्यगतं ब्रह्म तिद्धतादिरपेक्षते । प्राणादियोगिश्चन्तार्थोश्चन्त्रयं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥२॥

३. सशय-क्या प्राण शब्द से वायु, इन्द्र देवता, जीव या परब्रह्म का उपदेश किया गया है ?

४. पूर्वपक्ष — जब चारों अर्थों के बोधक लिङ्ग विद्यमान हैं तो किसी एक अर्थ का निर्एंय करना उचित नहीं होगा।

४. सिद्धान्त-प्राण शब्द का प्रथं त्रह्म ही लेना चाहिए क्योंकि वे प्रनेक लिङ्ग बह्म में ही अव्यभिचरितरूप से सिद्ध हैं, ब्रह्मभिन्न प्रथं में तो वे लिङ्ग अन्यथासिद्ध हैं। बतः 'प्राण्' शब्द का अर्थ ब्रह्म हो लेना चाहिए, अन्य नहीं।

### \*\*\*

### प्रयमाध्याय—द्वितीय पाद

उपास्यवहाविषयक अस्पष्टव्रह्मिलङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का द्वितीय पाद में विचार किया गया है।

### १२. सर्वत्र प्रसिद्धयिकरण

- १. संगति—पिछले अधिकरण में जीवादि लिङ्ग का वाध हो जाने और अव्यभिचरितव्रहम-लिङ्ग होने के कारण व्रहमपरक हो माना गया था, वैसा यहाँ पर 'मनोमयादि' वाक्य में अव्यभि-चरितव्रहमलिङ्ग नहीं है जिससे कि उस वाक्य को ब्रह्मपरक माना जाय, ऐसो प्रस्पुदाहरण संगति के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ हुमा।
- २. विषय—छान्दोग्य उपनिषद् शाण्डिल्यविद्या में कहा है 'स ऋतुं कुर्शित', 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छा० ३-१४-१२) इत्यादि मन्त्र इस अविकरण का विचारणोय विषय है।
  - ३. सशय-मनोमय जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूचपक्ष--प्राण एवं मन जीव के होते हैं। हृदय में स्थित और अणीयस्त्व भी जीव के धमं हैं। अतः मनोमयत्वादि धमंविशिष्ट जीव ही यहाँ पर उपास्यरूप से कहा गया है।
- ४. विद्धान्त--'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म इति शान्त उपासीत' इस शमवाक्यगत ब्रह्म की उपासना से जीव का हित कहा गया है अतः उसी को उपासना का विश्वान शाण्डित्यविद्या में किया गया है। सर्वंत्र वेदान्त में जो जगत्कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है उमी को वाक्यारम्भ में 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म' इस वाक्य से कहा गया है और वहो मनोमयत्वादि-वमंविशिष्टरूप से उपासना के लिए उपदिष्ट है। प्राणादि का सम्बन्ध उपासना के लिए बतलाया गया हैं ऐसा मानने से प्रसंग का त्याग नहीं होता। प्रीर अप्रासिंगक वात का ग्रहण भी नहीं होता। प्रतः शाण्डित्यविद्या में मनोमयत्वादिधमंविशिष्ट ब्रह्म हो उपास्य है, यह निश्चित हुगा।

## (१३) अत्रधिकरणम् ॥२॥

जीबोऽग्निरीको बाऽत्ता स्यादोदने जीव इष्यताम् । स्वाद्वतीति श्रुतेर्विह्निर्वाऽग्निरन्नाद इत्यतः ।।३॥ ब्रह्मक्षत्त्रादिजगतो भोज्यत्वात्स्यादिहेश्वरः । ईक्षप्रवनोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्तृता ॥४॥

(१४) गुहाधिकरणम् ॥३॥

गुहां प्रविष्टी घीजीवी जीवेशी वा हृदि स्थिती । छायातपाभ्यां हृष्टान्ताद्धीजीवी स्तो विलक्षणी ।।५।। पिबन्ताविति चैतन्यं द्वयोजीवेश्वरी ततः । हृत्स्थानमुपलब्ध्ये स्याद्वेलक्षण्यमुपाधितः ।।६।।

#### १३. अत्रधिकरण

१. संगति—-पहले बहा में भोक्तृत्व का अभाव कहा था, वैसे हो यहाँ पर ब्रह्म में पुतृत्व का अभाव भी कहा जा रहा है, अतः पूर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त संगति है।

२. विषय-'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः' क० १-२-२४) इस कठ श्रुति में कोई

श्रता सुना जाता है वही यहाँ पर विचारणीय विषय है।

३. संशय--इस श्रुति में जीव, अग्निया ईश्वर अत्ता कहा गया है ?

- ४. पूर्वपक्ष--ग्रोदन जीव को इष्ट है और 'स्वाद्धत्ति' ऐसा श्रुति भी वहाँ है, अतः जीवात्मा को अत्ता मानना चाहिए। अथवा अग्नि को अत्ता मानिये, क्योंकि 'अग्निरस्नादः' (वृ० १-४-६) ऐसी श्रुति है, एवं प्रसिद्धि भी है।
- थ्र. सिद्धान्त—न्नाह्मण, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्ण जगत् जिसका भोज्य हो ऐसा ईश्वर ही भोक्ता हो सकता है। ईश्वर के विषय में प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है एवं अत्तृता का संहार अर्थ यहाँ पर लेना उचित होगा, प्रतः परमात्मा हो इस श्रुति में भोक्ता हप से कहा गया है।

# १४. गुराधिकरण

- १. संगति—जिस प्रकार पूर्वाधिकरण में ब्रह्म एवं क्षत्र पद मृत्यु पद की सिन्निधि में होने के कारण अनित्यवस्तुपरक कहा था, वंसे ही 'पिबत्' शब्द के सिन्निहित 'गुहाप्रवेशादि' होने के कारण बुद्धि धौर जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ हुवा है।
- २. विषय-- 'ऋतं पिवन्ती सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्धे' (क० १-३-१) यह कठ श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
- ३. संशय--नया यहाँ पर गुहा में प्रविष्ट वृद्धि और जीव कहे गये हैं अथवा जीवात्मा और परमात्मा कहे गये हैं ?
- ४. पूर्वपक्ष छाया और घूप के समान परस्पर विलक्षण जड़ बुद्धि और चेतन जीवात्मा ही
- थ. सिद्धान्त जीव और परमात्मा यहाँ पर गुहा प्रविष्ट पदार्थ मानना चाहिए क्यों कि 'पिबन्ती' ऐसा दिवचन का प्रयोग होने से यदि एक जीव चैतन्य है, तो दूसरा चैतन्य ईश्वर मानना उचित होगा। हृदय में उसकी उपलब्धि होती है इसोलिए उसे हृदयस्य कहा गया है। उपाधि के कारण कुहाप्रविष्ट पदार्थ यहाँ मानना चाहिए।

# (१४) अन्तराधिकरणम् ॥४॥

छायाजीवी देवतेशी वाडसी योडिक्षणि दृश्यते । आवारहश्यतोक्त्येशादम्येषु त्रिषु कश्चन ॥७॥ कं खं ब्रह्म यदुक्तं प्राक्तदेवाक्षिण्युपास्यते । वामनीत्यादिनाडन्येषु नामृतत्यादिसंभवः ॥६॥

(१६) अन्तर्याम्यधिकरणम् ॥५॥

प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति । कारणत्वाप्रधानं स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात् ।।६।। जीवं क्रत्यामृतत्वादेरन्तर्यामो परेश्यरः । द्रष्ट्रत्वादेनं प्रधानं न जीवोऽपि नियम्पतः ।।१०॥

#### १५. अन्तराधिकरण

- १ सङ्गित—पूर्वाधिकरण में जिन प्रकार प्रथम ''प्रबन्ती'' यह प्रदग्त द्वित्व होने से जीव और परमेश्वर में चेतनत्वेन सादश्य मानकर 'गुद्राप्रवेशादि' चरमश्रुनि को जीवपरमेश्वरपरक माना था, वैसे ही यहाँ पर 'दृष्ठपने' इस प्रथमश्रुवक्षत्वकथन से नेत्र में प्रतिविद्यवोध के अनुरोध से अमृत-त्थादि' चरमश्रुति को स्तावक मानना चाहिए। इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अविकरण प्रारम्भ किया गया।
- २- विषय: छान्दोग्य की उपकोश्चलविद्या में 'य एषो ऽक्षिणि पुरुषो हश्यते, एष आत्मेति होवा-चतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मोत' (छा० ४-१५-१) ऐसी श्रुति है, वहां यहां पर विचारगीय है।
- ३. सशय-क्या नेत्राधिकरणक निर्दिष्टतत्त्व प्रतिविम्बादि हैं अथवा परमात्मा है? ऐसा संशय होना है।
- ४. पूर्वे रक्ष आधार एवं दृश्यता का कथन होने से ईश्वर को छोड़ कर अन्य छाया, जोवात्मा अथवा देवता-इन तोनों में से कोई एक अक्षिम्थपुरुष हो सकता है।
- ४. सिद्धान्त-- 'कं ब्रह्म ख बह्म' (सुख ब्रह्म है और विभु ब्रह्म है) ऐसा जिसे पहले कहा जा चुका है वही यहाँ पर नेत्र में वामनत्वादि धमं में उपास्य कहा गया है। परमेश्वर का छोड़ कर छायादि तीनों हो पदार्थों में अमृतत्वादि का होना सम्भव नहीं।

# १६. अन्तर्याम्यधिकरण

- १. संगति—पूर्वाधिकरण में 'यः पृथिन्यां तिष्ठन्' (वृ० ३-७-२) इत्यादि अन्तर्यामीक्षाह्मण के अन्तर्गत 'यः चक्षां विष्ठन्' इत्यादि वाक्य को उदाहरण के रूप में रखकर 'स्थानाटिन्यपदेशान्य' इस सूत्र में अन्तर्यामी को ब्रह्म कहा था। अव उस पर आक्षेर उठाकर समाधान देने के लिए इस अधिकरण का आरम्भ हुआ है। अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप संगति है।
- २. विषय वृहदारण्यक अन्तर्यामित्राह्मण में 'यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिव्या क्षरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते आत्मादन्तर्याम्यमृतः' (वृ० ३-७-२) इत्यादि वाक्य है, इसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय यहां पर अन्तयामी प्रचान है अथवा अणिमादि ऐश्वयं प्राप्त कोई योगीपुरुष है ?
- ४. पूर्व रक्ष--जगत का कारण होने से प्रवान उसका नियामक हो सकता है अथवा कमें की : प्रवानता से जीवात्मा भी जगन्नियन्ता सम्भव है।
- प्र सिद्धान्त—जीव के साथ एकत्व एवं अमृतत्वादि अन्तर्यामी के धर्म कहे गये हैं जो ईश्वर में ही सम्भव हैं। द्रब्दृत्वादि अचेतन प्रधान के गुण नहीं हो सकते और जीव भी नियम्य है, वह अपना नियामक नहीं हो सकता। अतः यहाँ पर परमात्मा ही अन्तर्यामी रूप से उपास्य कहा गया है।

(१७) अदृश्यत्वाधिकरणम् ॥६॥

मूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः । आद्यौ पक्षावुपादाननिमित्तत्वाभिघानतः ईश्वरो भूतयोनिः स्यात्सर्वज्ञत्वादिकोर्तनात् । दिव्याद्युक्तेनं जीवः स्यान्न प्रधानं भिदोक्तितः ॥१२॥ (१८) वंश्वानराधिकरणम् ॥॥॥

वैश्वानरः कौक्षमूतदेवजीवेश्वरेषु कः । वैश्वानरात्मशब्दाम्यामीश्वरान्येषु कश्चन ।।१३।। शुमूर्घत्वादितो बह्मशब्दाच्देश्वर इध्यते । वंश्वानरात्मशब्दौ तावीश्वरस्यापि वाचकौ ॥१४॥ ( इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः )

१७. अदृश्यत्वाधिकरण

१. संगति— पूर्वाधिकरण में जिम प्रकार प्रधानविरोधी द्रष्ट्त्वादि धम होने से प्रधान में अन्तर्यामित्व सिद्ध न हो सका, वंसा यहाँ पर मुण्डक श्रुति में प्रधानिवरोधी धर्म नहीं सुना जाता है। अतः अदुश्यत्वादि गुणवाला भूतों की योनि प्रधान हो है, ऐसा प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस अधिकरण का बारम्भ हुआ है।

२. विषय-"यत्तदद्रेष्ठयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभूं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदस्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः" (मु० १-१-६) इत्यादि मुण्डकं श्रुति इस प्रधिकरण् का

विचारणीय विषय है।

इ. संशय-भूतयोनि प्रवान है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष- उपादान होने से प्रधान भूतयोनि हो सकता है और निमित्त कारएा होने से

जीवात्मा भी भूतयोनि हो सकता है। अतः इन दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है।

५. सिद्धान्त-सवज्ञस्वादि धर्म के कथन से भूतयोनि का परमात्मा अर्थ लेना ही उचित होगा। ·दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः' (मु• २-१-२) ऐसा दिब्यत्वादि के कथन से जीव नहीं ग्रीर 'अक्षराह्मरतः परः' इस वाक्य में प्रवान से भिन्न, भूनयोनि को कहा है। अतः प्रधान भीं भूतयोनि नहीं है. किन्तु परमात्मा ही इस श्रुति में भूतयोनि से कहा गया है।

# १८. वंश्वानराधिकरण

- सगित—पूर्वीविकरण में प्रारम्भिक अदृश्यत्वादि साधारण वर्म को वाक्यशेषस्य सर्वज्ञत्वादि लिङ्ग के आधार पर जैसे ब्रह्मपरक माना गया था, वसे हो यहाँ भी उपक्रमस्थ वैश्वानर शब्द को बाक्यदे षस्थ हो माधिकरणत्वलिङ्क के आधार पर जाठराग्निपरत्व मानना चाहिए। इस प्रकार दुष्टान्त संगति के कारण वंधानराधिकरण की रचना हुई।
  - २. विषय वश्वानरतत्त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशयं—छान्दोग्य को वैश्वानरिवद्या में कहा गया द्यूप्रशिंद भाव वाला तत्त्व वेश्वानर जाठराग्नि है, भूताग्नि है, अवित्यादि देवता है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ?

४. पूर्वपक्ष--वैश्वानर एव आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ईत्पर से भिन्न कोई भी पदार्थ ग्रहण

किया जा सकता है।

थ. सिद्धान्त- 'सूर्धत्वादि' श्रुति को देखते हुए और ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से भी परमेश्वर ही वैश्वानर पद का अर्थ लेना यहाँ पर उचित होगा । ईश्वर के लिए भा शास्त्रों में वैश्वानर एवं बात्म शब्द का प्रयोग बहुवा देखा जाता है।



# ।। अथ तृतीयः पादः ।। (२०) द्युम्बाद्यधिकरणम् ॥१॥

सूत्रं प्रवानं भोक्तेशो खुम्वाद्यायतनं भवेत् । श्रुतिस्मृतित्रसिद्धिम्यां भोक्तृत्वाच्चेश्वरेतरः ॥१॥ नाऽऽद्यौ पक्षावात्मशब्दात्र भोक्ता मुक्तगम्यतः । ब्रह्मप्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा ॥२॥

(२१) भूमाधिकरणम् ॥२॥

मूमा प्राणः परेशो वा प्रश्नप्रत्युक्तिवजनात् । अनुवर्यातिवादित्वं मूमोक्तेश्चासुरेव सः ॥३॥

प्रथमाध्याय-तृतीय पाद

इस तृतीय पाद में ज्ञेयत्रह्मविषयक अस्पष्टव्रह्मिक्त वाली श्रुतियों का विचार किया गया है। १६. सुम्वासिकरण

- १. संगति पिछले अधिकरण में त्रेलोक्य आतमा वश्चानर परमात्मा कहा गया था, तब तो तोनों लोकों का आयतनतत्त्व परमात्मा से काई भिन्न ही होगा; ऐसा ग्राक्षेप होने पर उसका समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप संगति है।
- २. विषय—'यस्मिन्द्यौ: पृथिवी चान्तिरक्षिमीतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवंकं जानथ आत्मा-नमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्येष सेतुः ॥' (मु॰ २-२-५) यह वाक्य इस ग्रीधकरण का विचारणीय विषय है।
- ३. संशय— युलोकादि का आयतन प्रधान है, जीव है अथवा परमात्मा है ? ऐसा सशय होता है।
- ४ पूर्वपक्ष--- स्मृति प्रसिद्ध प्रघान जगत् का कारण होने से सवका धायतन कहा गया है, ध्रयवा भोक्ता होने से भोग्यप्रपञ्च का आयतन जीव को मानना चाहिए।
- ५. सिद्धान्त— चुलोक, भूलोक अ। दि का आयतन परमात्मा ही हो सकता है, प्रधान या जीव नहीं हो सकते, वयोंकि उसके लिए हो आत्म शब्द का प्रयोग है। मुक्तपुरुषों का गन्तव्य प्रधान या जीव नहीं हो सकता। साथ ही ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, जिसे सर्वेज, सर्वेगक्तिमान माना है। अतः चुलोकादि का आयतन परमात्मा ही है, अन्य नहीं।

२०. भूमाधिकरण

- १. संगति—ि विखले अधिकरण में आतम शब्द का प्रयोग होने से खुलोकादि का आयतन परमात्मा माना गया था, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 'तरित शोकमात्मिदित' (छा० ७-१-३) इस प्रकरण में प्रक्तोत्तर की परमारा प्राण से आगे न दिखाई पड़ने के कारण प्राण में भी धात्म शब्द का प्रयोग सम्भव हो सकता है। ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ हुन्ना है, इसलिए पूर्व के साथ इसकी आक्षेप संगति है।
- २. विषय--'भूमा त्वेव विजिज्ञासितंब्यः' इति 'भूमानं भगवो विजिज्ञास' इति । 'यत्र नाम्यस्य-इयित नाम्यच्छ्गोति नाम्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७-२३, २४) यह श्रुतिवाक्य यहाँ का विचारणीय विषय है।

इ. संशय-भूमा शब्द का अर्थ प्राण है या परमात्मा ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वंपक्ष--नाम से लेकर आशापर्यन्त प्रश्नोत्तर देखा गया है, उसके घागे प्रश्नोत्तर नहीं दींखते । अतः धनुगत अतिवादित्व भूमा में कहे जाने के कारण भूमा शब्दार्थ वायु ही है। विच्छिद्येष त्विति प्राणं सत्यस्योगऋमात्तया । महोपऋम आत्मोक्तेरीशोऽयं द्वैतवारणात् ।।४।। (२१) अक्षराधिकरणम् ॥३॥

अक्षरं प्रणवः किंवा बह्य लोकेऽक्षराभिषा । वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र पणवः स्यादुवास्तये ॥५॥ । ज्ञातनाद् द्रष्ट्तादेश्च ब्रह्मवाक्षरमुच्यते ॥६॥ सर्वधर्मनिषेधेतः अव्याकृताधारतोक्तः (२२) ईक्षतिकमं व्यपदेशाधिकरणम् । ४॥

बहा वा परम्। ब्रह्मलोक्कलोनेत्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥७॥ त्रिमात्रप्रणवे ध्येगमपरं जीवधनात्परस्तत्प्रत्यभिज्ञया । भवद्ध्येय परं ब्रह्म ऋममुक्तिः फलिष्यति ॥६॥ ईक्षतव्यो

- प्र. सिद्धान्त- एष तु वा अतिवद्यति यः सःयेनातिवदति' (छा० ७-१६) इस वावय द्वारा प्रास्त का प्रकरण पृथक् कर सत्य का प्रसंग प्रारम्भ होने से परमात्मा ही भूमा पद का अर्थ है। वैसे ही महोपक्रम परमात्मा का है। समस्त द्वेत का श्रभाव भी परमात्मा में हो होता है। अतः भूमा पद का अर्थ परमात्मा ही निश्चित है। २१. अक्षराधिकरण
- १. संगति जिस प्रकार पिछले अधिकरण में ब्रह्म में सत्य शब्द रूढ़ होने के कारण भूमा का अर्थ ब्रह्म माना या, वेसे ही यहाँ भी अक्षर शब्द वर्ण अर्थ में रूढ़ होने के कारण वर्ण हो अक्षर हो . सकता है। इस प्रकार दृष्टान्त संगति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ होता है।

२. विषय--'स होवाचैतद्वे तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलिमिति' (वृ० ३-८-७, ८)

यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय है।

३. संशय-अक्षर शब्द से वर्ण ग्रर्थ को कहा यया है ग्रथवा परमातमा ? ऐसा संशय होता है।

- ४. पूर्वपक्ष-- अक्षर नाम वर्ण में प्रसिद्ध है। अतः यहाँ पर उपासना के लिए अक्षर का अर्थ प्रण्वाक्षर करना चाहिए।
- प्र. सिद्धान्त-पृथ्वी से लेकर अव्याकृतपर्यन्त समस्त जगत् का आधार होने से, सम्पूर्ण धर्मी का निपेध होने से, शामनकर्ता और द्रष्टृत्यादि चैतन्यधर्म को देखने से भी ब्रह्म हो ग्रक्षर शब्द का वर्ष मानना ठीक है।
- २२. ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरण १. संगति—पिछले अधिकरण में वर्ण अर्थ में रूढ़ अक्षर शब्द का मी अर्थ ब्रह्म इसलिए किया गया वयों कि अम्बरान्त जगत् का घारण करना रूपलि क्षु और 'न क्षरित अश्नुते वा' ऐसी व्यत्पात्त भी मिलती है, ठीक वेसे ही यहाँ पर भी देशपरिच्छिन्नफलश्रुतिलिङ्ग को देखते हुए पर शब्द आपे-क्षिकपरत्वविद्याष्ट हिरण्यगर्भपरक लेना चाहिए। ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है।

२ विषय—-'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषनभिष्यायोत' (प्र०५-५) यह

वाक्य यहाँ पर विचारणीय है।

इ. संशय-इस श्रुति में परब्रह्म ध्येय है अथवा अपरब्रह्म ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष-- 'स सामभि बन्नोयते बह्मलोकमिति' (प्र० ४-४) ऐसे देशपरिच्छिन्नफल का कथन होने से अपरक्रहा ही घ्येय मानना चाहिए।

थ. मिद्धान्त-- ह्यातव्यरूप से परव्रह्म का ही यहाँ पर उपदेश है, जो जीवघन से पर है, साथ ही च्यान का कर्म अथवा भूतपदार्थ भी हो सकता है; किन्तु सम्यग्दशन का विषयभूत कर्म ब्रह्म ही है। पुरुष और पर शब्द से उसी ब्येय की प्रत्यिक्ता भी होती है, परिच्छिन्न फल तो क्रममुक्ति के अभिप्राय से कहा गया है जो विरुद्ध नहीं है।

२३. दहराधिकरएाम् ॥४॥

बहरः को वियन्जीवो ब्रह्म बाऽऽकाशशब्दता । वियत्स्यादयवाऽल्यत्वश्रुतेर्जीवो भविष्यति ॥१॥ बाह्माकाशो ।मानेन खुभूम्यादिसमाहितेः । आत्माऽपहतपाप्मत्वास्सेतुत्वाच्च परेश्वरः ॥१०॥ २४० प्राजापत्यविद्याधिकरणम् ।६॥

यः प्रजापतिविद्यायां स कि जीवोऽथवेश्वरः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तोक्तेस्तद्वाञ्जीव इवोचितः ॥११॥ स्रात्माऽपहतपाप्मेति प्रश्नम्याग्ते स उत्तमः । पुमानित्युक्त ईशोऽत्र जाग्रदः द्यवबुद्धये ॥१२॥ २४. अनुकृत्यधिकरणम् ॥७॥

न तत्र सूर्यो भातीति तेजोन्तरमुतात्र चित् । तेजोभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत् ।।१३॥

२३. दहराधिकरण

- १. संगति—पिछले अधिकरण में परपुरुष काट्द ब्रह्म अर्थ में रूढ़ होने के कारण ब्रह्म ही उपास्य कहा गया था, वैसे ही यहाँ पर आकाश शब्द भूकाकाश में रूढ़ होने के कारण उसी को उपास्य क्यों न माना जाय? ऐसी आक्षेप संगति होने पर यह अधिकरण प्राग्म्भ किया जाता है।
- २. विषय--- 'अथ यदिदमस्मिन्यह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नतराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वष्टयम् '(छा० द-१-१) यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय विषय है।
- ३. संशय--दहर पुण्डरीक में कहा गया दहराकाश क्या भूताकाश है, जीव है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपक्ष--भूतकाश में रूढ़ होने के कारण भूताकाश ही दहरपदवाच्य मानना चाहिए, अथवा उपाधिपरिच्छिन्न होने के कारण जीव भ दहरपदवाच्य माना जा सकता है।
- ४. सिद्धान्त-वाह्याकाश की उपमा दहराकाश के लिए दो गयी है और जो द्युलोक भूलोक का आभार भी है। अपहतपाप्यत्व एवं सेतुत्व विशेषण को भी देखते हुए दहराकाश का सुनिश्चित अर्थ परमात्मा ही है।

२४. प्राजापत्य विद्या घिकरण १. सङ्गति-पिछले अधिकरण में कहे गये असम्भव हेतु पर आक्षेप उठा कर इस अधिकरण में समाघान दिया गया है। अन: पिछले अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप संगति है।

२. विषय—'य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८ ७-१)प्रजापति का यह वाक्य ही इस अधिकरण का

विचारणीय विषय है।

३. संशय-जाग्रदादि अवस्था सेयुक्त जीव अपहतपाप्मा कहा गया है अथवा ब्रह्मा ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था वाले जीव का हो इस प्रसंग में निरूपण मानना

उचित होगा।

प्रे सिद्धान्त-'य आस्मा अपहतपाप्मा इस प्रसंग के अन्त में 'स उत्तमः पुरुषः' ऐसा कहा गया है, अतः ईश्वर इस प्रसंग का प्रतिपाद्यतत्त्व निश्चित होता है, जो जीव का निष्कृष्ट स्वरूप है, उसो स्वरूप के बोध के लिए जीव की जाग्रदादि अवस्थाओं का वर्णन किया गया है।

२४. अनुकृत्यधिकरण

१. संगति—िपछले अधिकरण में 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य' (परम ज्योति को प्राप्तकर) इस वाक्य-शेष से दहराकाश का अर्थ ब्रह्म किया गया था। तब ज्योति का प्रसंग्र हं ने से अब 'न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमाः विद्युतो मान्ति कुतोऽयमिनः' (मु. २-२-१०)यह वाक्य विचारणीय हो जाता है। इस प्रसंग संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। चित्स्यात्सूर्याद्यभास्यत्वाताहक्तेजोप्रसिद्धितः । सर्वाध्मात्युरतो भानात द्भाषा चान्यभासनात् ॥१४॥

२६. प्रमिताबिकाणम् एदः । अङ्गुष्ठमात्रो जीवः स्यादीशो वाडलप्रमाणतः । देहमध्ये स्थितेश्चव जीवो भवितुमर्हति ॥१५॥ भूतभथ्ये ग्रता जीवे नास्त्यतोऽसाविहेश्वरः । स्थितिप्रमाणे ईशेऽपि स्ना हृग्रस्योप जिब्बतः ॥१६॥

२७. देवताधिकर गम् ॥६॥

नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किंदाऽधिकारिणः । विदेहत्वेन सामर्थ्वहानेर्ने ग्रामिकिशा ॥१७॥

२. विषय—'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुताऽप्रमण्निः' यह वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है ।

३. संशय-पूर्णीद धम्पूर्ण जगत के प्रकाशकरूप से प्रतीत हाने वाला तेन कोई धातुविशेष है

अथवा परमात्मा ? एसा सशय होता है।

४. पूर्वपक्ष-- प्रवल तेज से दुर्वल तेज का अभिमव देखा गया है, अतः कोई घातु विशेष ही तेज

शब्द से कहा गया है।

४. सिद्धान्त--पूर्यादि जगत् के अवसासक रूप से जाना गया ते न ब्रह्म ही है, क्यों कि उसी का अनुकरण अन्य सभी तेज कर रहे हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त सूय के समान अन्य कोई तेन प्रसिद्ध नहीं है जो सूर्णाद का भी प्रकाशक माना जा सके। अनः चेतन ब्राह्मा हा सूर्याद का अवसासक है जो सूर्याद से प्रकाशित नहीं होता है, किन्तु उसी ब्रह्मतेज से भूर्याद तेज का प्रकाश होता है, ऐसा 'तस्य मामा मर्विमदं विभाति' (क० २-२-१५) इस श्रुति और 'यदाहित्यगतं तेजो जनद्भास प्रतेडिखलम्' (गो० १५-१२) इस स्पृतिवाक्य से सभो सूर्याद तेन का अवभास ह ब्रह्मचंनन्य हो सिद्ध होना है।

# २६. प्रिताधिकरण

१. संगति—पूर्व अधिकरण के निर्णीत विषय को दृष्टान्त मानकर इस ग्रधिकरण का उत्थापन हुआ है, इमलिए पूर्व के साथ इसको दृष्टान्त संगति है।

२. विषय—'ग्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये ग्रात्मिन तिष्ठिति', 'ग्रङ्गुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवा-घूमकः। ईशानो मूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः।।' (क॰ २-४-१२,१३) इत्यादि वाक्य इसका विचार-ग्रीय विषय है।

इ. संशय--क्या अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है ? ऐसा संशय होना है।

४. पूर्वपक्ष--- ग्रहारिए। म एवं शरं। र के मध्य स्थिति को देखते हुए अङ्गुष्ठमात्र पुरुष को जीव

४. सिद्धान्त--भूत, भविष्यत् एव वर्तमान का शासक जीव नहीं हो सकता, किन्तु ईश्वर हो हो सकता है। शरोरमध्यवर्ती हृदय में ईश्वर की भी उपल देव होती है, अतः उपलब्धि को दृष्टि से ईश्वर को भी अल्पपरिमाण और शरीर के मध्य में स्थित माना जा सकता है।

# २७. देवताधिकरण

१. संगति—रूर्व अधिकरण में ब्रह्मविद्या में मनुष्य का अधिकार वतलाया गया; तब तो मनुष्य से किन्न देव।दि का उनमें अधिकार नहीं माना जा सकता, ऐसा आक्षेप उठाकर समाधान देने के लिए अथवा अधिकार प्रसंग से देवताओं का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार बतलाने के लिए इस अधिकरण का प्रारम्भ होता है। इसलिए इस अधिकरण की आक्षेप संगति अथवा प्रसंग संगति कही जाती है।

स्रदिरुद्धाज्ञातवादिमन्त्रादेर्देहसत्त्वतः । स्रथित्वादेश्च सौलभ्याद्देवाद्या स्रधिकारिणः ॥१८॥
२८ अपशुद्राधिकरणम ॥१०॥

शूद्रोऽधिक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि । अत्रैविगिकदेवाद्या इव शूद्रोऽधिकारवान् ॥१६॥ देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रोऽध्ययनवर्जनात् । नाधिकारो श्रुतौ स्मार्ते त्वधिकारो न वायंते ॥२०॥

२६. कम्पनाधिकरणम् ।।११।।

जगत्कम्पनकृत्प्राणोऽश्चिविधुरुतेश्वरः । अश्चिमिर्भयहेतुत्वाद्वायुर्वा देहचालनात् ॥२१॥

- २. विषय--'इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवन्नाज' (छा० द-७-२) 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्' (वृ० १-४-१०) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण् के विचारणीय विषय हैं।
  - इ. संशय--वया देवादि का इह्मविद्या में अधिकार है, अथवा नहीं ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपक्ष--शरीरधारी न होने के कारण देवता शक्तिहोन हैं, अतः उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है।
- ५. सिद्धान्त--अविरुद्ध अर्थ बाद सन्त्रों से देवता भी शरीरघारी सिद्ध होते हैं। कारण-सिहत दु:खों से छूटकर परमानन्द प्राप्ति की डच्छा देव। दियों में भी सुलभ है। अतः शरीर एवं सामर्थ्यं की सिद्धि हो जाने पर देवादि भी ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं।

२८. अपशूद्राधिकरण

- १. संगति—श्रुति में देवादि सुने जाने से जैसे ब्रह्मविद्या में उनका अधिकार कहा गया, वैसे ही श्रुति में शूद्र शब्द का श्रवण होने से शूद्र का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है, ऐसे पूर्व अधिकरण के निर्णीत विषय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्त्थापन हुआ है। इसलिए पूर्व के साथ इसकी दृष्टान्त संगति है।
- २. विषय—'प्रहहारे त्वा शूद ? तवैव सह गोभिरस्तु' (छा० ४-२-३) यह वाक्य इस धिक् करण का विचारणीय विषय है।
  - ३. संशय--त्रया वेदिवद्या में शूद्र का भिधिकार है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपक्ष--त्रेविंगिक से भिन्न होने पर भी जंसे देवादि ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं वेसे ही शूद्र भी अधिकारी माना जायेगा।
- प्र. सिद्धान्त—देवादियों को वेद का ज्ञान जन्मसिद्ध होता है और विद्या का फल भी उन्हें खभीष्ट है, अतः वे वेदविद्या में अधिकारी माने जाते हैं; किन्तु वेदाव्ययन शूद्रों के लिए निषिद्ध होने के कारण विद्याफलाकांक्षा उनमें रहने पर भी वेदोक्त ज्ञान में उनका अधिकार नहीं। श्रुति एवं स्मृति में उनके वेदाव्ययन का निषेध भो किया गया है।

# २६. कम्पनाधिकररा

- १. संगति—पिछले प्रमिताधिकरण में जैसे बढ़ाज्ञान के लिए जीन का अनुवाद कहा गया है वैसा यहाँ पर 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजित निःमृतम् । महदभयं वज्रमुद्यतं य एति द्विदुरम्तास्ते-भवन्ति' (क० २-६-२) इस कठ श्रुतिवाक्य में प्राणानुवाद मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वह किल्पत है, इसीलिए उसका स्वरूपतः ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता; ऐशी प्रत्युदाहरण संगति इसकी है ।
- २. विषय-'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्' इत्यादि श्रतिवाक्य इस अधिकरण् का विचारणीय विषय है।

वेदनादमृतत्वोक्तेरीक्षोऽन्तर्यामिरूपतः । भयहेतुश्चालनं तु सर्वशक्तियुतत्वतः ॥२२॥ ३०. ज्योतिरधिकरणम् ॥१२॥

परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत् । समुत्थायोपसंपद्येत्पुवत्या स्याद्रविमण्डलम् ॥२३॥ समुत्यानं त्वंपदार्थंशुद्धिवीक्यार्थंशोधनम् । सपत्तिहतमत्वोक्तेष्या स्वादस्य साक्षितः ॥२४॥

३१. ग्रथन्तिरव्यवदेशाधिकरणम् । १३।। वियदा ब्रह्म बाऽऽकाशो वे नामेति श्रृतं, वियत् । अवकाशप्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः ॥२५॥

३. संशय- जगत् को कंपानेवाला क्या प्राणपदवाच्य वायु है, विद्युत है, अथवा ईश्वर है ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वनक--भय का कारण होने से, विद्युत अथवा देह का चाल होने से वायु प्राणपदवाक्य

माना जा सकता है।

थ. सिद्धान्त — जिसके ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति कही जाती है, जो अन्तर्यामी रूप से सबका नियामक होने के कारण भय का हेतु है प्रीर सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण सबका प्रेरक है; ऐसा ईश्वर ही प्राण शब्द का सुनिश्चित अर्थ है, विद्युत या वायुविकार नहीं।

# ३०. ज्योतिरधिकरण

१. संगति — पिछले अधिकरण में सर्व शब्द श्रुति का संकोच असंगत होने के कारण प्रकरण को देखते हुए जैसे प्राण शब्द का अर्थ बहा किया था, वैसा सम्प्रसाद वाक्य में प्रकरणानुप्राहक कोई प्रमाग नहीं है जिससे ज्योतिशब्दवाच्य ब्रह्म को माना जाय ऐसी प्रत्युदाहरण संगति यहां पर मानी गयी है।

२. विषय--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुगसंपद्य स्वेत रूपे एगाऽभिनिष्प-

द्यते' (छा० ८-१२-३) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय--क्या इस वाक्य में ज्योतिशब्दवाच्य बादित्यादि ते ज है, अथवा परशह्म है ? ऐसा संशय होता है।

४ पूर्वपक्ष- रूढ़ होने के कारण बादित्यादि तेज को ही ज्योतिशब्दवाच्य मानना चाहिए

साथ ही 'समुत्थायोपसम्पद्य' ऐसी युंकत होने से सूर्यमण्डल ही ज्योति शब्द का अर्थ है ।

प्. सिद्धान्त-त्वम् पदार्थं का शुद्धि समुखान पद का अर्थं है और वाक्याथवीघ सम्पत्ति पद का अयं है। अतः यहाँ पर ज्योति पद का सुनिश्चित प्रयं ब्रह्म है क्यों कि वहो उत्तम पुरुष है और वही नेत्र का साक्षी भी है।

# ३१. ग्रर्थान्तरत्त्रादिव्यपदेशाधिकरण

१. संगति-- पूर्व अधिकरण में उनक्रनादि को देखते हुए प्रयान्तर में प्रसिद्ध ज्योति: शब्द का भी बहा वर्थ किया गया था, वंसे हो जाकाश उनक्रमादि को देखते हुए बहादि शब्द भी स्वार्थ से भिन्नारक माना जायेगा, ऐसी दब्टान्त सगति के कारण इस अधिकरण का उत्थापन हुन्ना है।

२. विषय-'ग्राकाशो वंगम नानज्ययोगिवहिता ते यदन्तरा तद्बह्य तदमृत स ग्रात्मा'

(জ্ঞা০ द-१४-१) यह वाक्य इस अधिकरण का विवारणीय विषय है।

३. संशय-नया यहां पर अ काश शब्द का अर्थ भूताकाश है, अथवा परब्रहम है ? ऐसा संशय होता है।

निर्वोदृश्वं नियन्तृत्वं चैतन्यस्येव तत्त्वतः । ब्रह्म स्याद्वाश्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दतः ॥२६॥ ३२. सुषुत्त्युत्कान्त्यविकर्रणम् ॥१४॥

स्याद्विज्ञानमयो जीवो बहा वा जाव दृष्यते । ग्रादिमध्यावसानेषु संसार्श्वतपादनात् ॥२७॥ विविच्य लोकसंतिद्वं जोवं प्राणाखुराश्वितः । बहाश्वमन्यतोऽप्राप्तं बोध्यते बहा ने रस्त् ॥२८॥ ३३. बातुमानिकाधिकरणम् ॥१॥

महतः परमन्यतां प्रधानमयवा वयुः । प्रधानं सांख्यशास्त्रीकतत्त्वानां प्रत्यभिज्ञवा ।।।१।।

४. पूर्वपक्ष-विकाश देकर सम्पूरा जगत् का निवाह क होने से भूताकाश हो आकाश पद का धर्य मानना चाहिए।

प्र. सिद्धान्त — निर्वाहकत्व और नियाम हत्व चैनन्य में ही हो सकते हैं, माय ही वाक्यशेष में शब्दात्मा' ऐसा शब्द भी मिलता है। इन सभी कारणों से यहाँ पर आकाश शब्द का सुनिश्चित अथं श्रह्म ही होगा।

३२. सुबुःत्युःकान्त्वधिकरण

१. संगति—विछने अधिकरण में नामरूप से मिन्नत्व का कथन होने से आकाश शब्द भूताकाश नहीं माना था, किन्तु प्राज्ञ शात्मा के साथ जोव का ममारिष्यकत हाना कहा गया है जिससे अभिन्न होने पर भी औपचारिक भेद माना जा सकता है; ऐसा आक्षेत्र उठाकर इस अधिकर ए में समाधान दिया गया है। अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप मंगति है।

२. विषय-'त्रोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः' (वृ० ४-३-७) इत्यदि वाक्य इस

अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय—क्या यह वाक्य जीवानुवादपरक है अथवा जीवानुवाद कर संसारवर्मातीत ब्रह्म-स्वरूप का प्रतिपादक है ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष - उपक्रम-उरसंहार को देखते हुए संगारो-जीव अर्थ का बोधक ही विज्ञानमय शब्द

माना जा सकता है।

थ्र. सिद्धान्त—शाणादि उपाधिवाला जीवात्मा जो लोकतः सिद्ध है, उसमे पृयक् कर ब्रह्म का प्रतिपादन इन श्रुति में किया गया है। जो किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐना ब्रह्म हो विज्ञानमय पद का सुनिश्चित अर्थ है, बन्य नहीं।

प्रथमाध्याय-चतुर्थ पाद

अन्यक्त, अजा इत्यादि पद प्रधान अर्थ के वाचक भो हो सकते हैं, ऐसे सदिग्ध पदों का विचाय इस चतुर्थ पाद में किया गया है। पहले 'ईक्षत्यिकरंण' (वे० १-१५) में गित्र गामान्य धीर अगब्दत्व की जो प्रतिज्ञा की गयी थी उनमें से ब्रह्म में वेदान्त के गितमामान्य का निरूपण अव तक के तीन पादों द्वारा किया गया, अब प्रधान के अशब्दत्व का आक्षोकर समाधान देने के लिए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः पूर्वग्रन्थ के साथ इस चतुर्थ पाद की आक्षो संगति है।

३३. म्रानुमानिकाधिकरण

१. संगति—पूर्व अधिकरण में प्रसिद्धः जीववाचक शब्द का अप्रसिद्ध ब्रह्म अर्थ किया गया था, ऐसे ही श्रुति में अप्रसिद्ध प्रधान को ही 'महतः परमब्यक्तमब्यक्त'त्पुरुषः परः' (क० १-३-१४) इत्यादि से कठवाक्य वतलायेगा; ग्रतः पूर्व के माथ इसकी दृष्टान्त संग्रति हे।

२. विषय--'महतः परमध्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धात्पुरुषः परः' यह कठवाक्य इस अधिकरण का विचारणीय

विषय है।

श्रुतार्थप्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च तद्वपुः। १ इम्पत्वात्कारणावस्थामन्यक्तास्यां तदर्हति ।।२॥ ३४. चमसाधिकरम् ।।२॥

म्रजेह सांख्यप्रकृतिस्तेजोबन्नात्मिकाऽथवा । रजप्रादौ लोहितादिलक्ष्येऽसौ सांख्यशास्त्रगा ॥३॥ लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोबन्नादिलक्षगाम् । प्रकृति गमयेन्छ्नौतीमजाक्लृप्तिमंघुःववत् ॥४॥

३८. संख्योपसंग्रहाधिकरणम् ॥३॥

पञ्चपञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहो श्रुतीरिताः । प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पञ्चिवशितभासनात् ॥५॥

३. संजय — अव्यक्त' पद से क्या प्रधान बतलाया गया है, अथवा शरीर ? ऐसा सशय होता है।

४. पूर्वपक्ष — सांख्यस्मृति में महत्, अन्यक्त और पूरुष ऐसा जो नाम एवं क्रम प्रसिद्ध है उन्हीं की प्रत्यिभज्ञा यहां कठ श्रुति में होती है। अतः अन्यक्त पद का अथ प्रधान ही मानना चाहिए।

५. सिद्धान्त—इसस पूर्व जो-जा अथ सुने गये हैं उन सब को अपने अपने नाम से कथन होने के कारण प्रत्यिभजा होती है, पर जिसे पहले शरीर शब्द से कहा गया था उसी को परिशेषतः अव्यक्त पद से कहा जायेगा। यद्यपि स्यूलशरीर श्रव्यक्तपदवाच्य नहीं हो सकता, किन्तु इसका आरम्भक भूत सूक्ष्म होने के कारण उस कारणावस्या को अव्यक्त कहा गया है। जिस प्रकार श्रन्यत्र भीभिः श्रीणीत मत्सरम् (ऋ० सं० ६-४८-४) इत्यादि वेदवाक्य में गोविकार दध्यादि को गो शब्द से कहा गया है, ऐसे ही सूक्ष्म भूत के कायं को श्रव्यक्त पद से कहना कोई विरुद्ध नहीं है।

#### ३४. चमलाधिकरण

- १ संगति—पिछले ग्रधिकरण में अव्यक्त शब्दमात्र होने के कारण प्रधान की प्रत्यभिज्ञा न भो मानी जाय, किन्तु यहाँ पर दवेतादवतर श्रुति में त्रिगुण्त्वादि लिङ्ग से युक्त अजा शब्द से प्रधान की प्रत्यभिज्ञा मानी जा सकती है, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
- र. विषय—'ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्' (२वे० ४-५) इत्यादि वाक्य इस ग्रधिकरण् का
- ३. संशय--नया 'अजा' शब्द प्रधान अर्थ का वाचक है; अथवा अग्नि, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का वाचक है ?

४. पूर्वपक्ष-लोहितादि शब्द के लक्ष्यार्थं रजोगुए। आदि होते हैं, उन्हीं को सांख्यशास्त्रप्रति-पादित अजा शब्द विषय करता है, पतः 'ग्रजा' शब्द का प्रथं प्रकृति है।

४. तिद्धान्त—लोहितादि की प्रत्यिभिज्ञा ग्रन्ति, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का बोध कराती है। जैसे मधुविद्या में मधु से भिन्न आ दत्य की मधु कहा गया है, ऐसे हो अनजा अग्न्यादि अवान्तर श्रोती प्रकृति को 'अजा' शब्द स कहा गया है।

# ३४. संख्यापसंप्रहाधिकरण

१. सर्गात—पूर्व अधिकरण में आध्यात्मिक प्रधिकार होने से प्रता शब्द का प्रनिद्ध छाग अर्थ न कर अन्यादिक्प अवान्तर प्रकृति अथ किया गया था, वैमे ही 'यिस्तिन् पञ्च पञ्चकताः' इप मन्त्र में पञ्चकत शब्द से मनुष्यादि का ग्रहण उचित न होने के कारण शांख्यशास्त्रामिमत पच्चीस तत्त्व ग्रहण करना ही उचित होगा, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह प्रवेकरण प्रारम्भ किया गया है। न पञ्जविशतेर्भानमात्माकाशातिरेकतः । मंज्ञा पञ्जजनेत्येषा प्राणः द्याः संज्ञिनः श्रुताः ॥६॥ ३६. कारणस्वाधिकरणम् ॥४॥

समन्वयो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथवा । न युक्तो वेदवानयेषु परस्परिवरोधतः ॥७॥ सर्गक्रमिववादेऽपि नासौ स्रष्टिर् विद्यते । भ्रव्याकृतसस्त्रोक्तं युक्तौऽसौ कारण ततः :।८॥ ३७, वाजान्यधिकरणम । ४॥

पुरुषाणां तुकः कर्ता प्रारणजीवपरात्मसु। कर्मेति च उने प्राणो जीवोऽपूर्व विवक्तिते ॥६॥

- २. विषय--'यिमन् पञ्च पञ्चजना ग्रामाश्च प्रतिब्ठितः। तमेव मन्य ग्रात्मानं विद्वान्बह्मा-मृतोऽमृतम्' (वृ० ४-४-१७) इत्यादि वाक्य इस ग्रधिकरण का विचारणीय विष्य है।
- ३. संशय—अञ्चलन शब्द से सांख्यशास्त्र में प्रसिद्ध मूलपकृत्यादि पच्त्रीस तत्त्व कहे गये हैं, अथवा श्रुतिवाक्यशेष में बनलाये गये प्रागादि कहे गये हैं ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपक्ष --पञ्च शब्द दो वार पड़े जाने के कारण सांख्यशास्त्रप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व ही पञ्च पञ्चजनाः' शब्द से ग्रहण करने योग्य है।
- ४. सिद्रान्त— उक्त श्रांत में आत्मा श्रीर आकाश ग्रांतिरिक्त भी मुने जाते हैं. पच्चीस ही नहीं। ऐसी स्थिति में पञ्चजन शब्द प्राणादि भांच के वचा हैं अर्थीन् पाण, चक्षु, श्रात्र, अन्न श्रीर मन इन्हीं को पञ्चजन शब्द से ग्रहण करना चाहिए, क्यों के मिन्निहित वाक्य ग्रेष में उन्हीं का नाम सुना जाता है।

#### ३६. कारणत्वाधिकरण

- १. संगति पिछले तीन अविकरणों से प्रचान में प्रशब्दत्व बतलाकर वेदान्तवाक्यों का ब्रह्म में समन्वय कहा गया था। अय वेदान्तवाक्यों का परस्पर-विरुद्ध प्रथेप्रतिपादक होने से कुछ भो निणय लेना शक्य नहीं है। अतः सांख्यशास्त्राभिमन प्रवानपरक हो पमन्वय मानना चाहिए; ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण यह अधि करण प्रतरम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-इस अधिकरण का विचारणीय विषय समन्वय है।
- ३. संशय जगज्जन्मादिकारणत्ववाचक वेदान्तवाक्य ब्रह्म में बमाण है या नहीं ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपञ --वेदान्तवाक्यों में परस्वर विरोध होने के कारण ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय मानना ठीक नही।
- प्र. सिद्रान्त मृष्टि के क्रम में विवाद होने पर भी स्रष्टा में कोई विवाद नहीं है। अतः जगत्-स्रष्टा कारणब्रह्म में अव्याकृत एवं असत् शब्द का प्रयोग समुवित हो है। कारणविषयक श्रुतिविरोध का परिहार सूत्रकार वियद्पाद में करेंगे। अतः जगरकारणत्त्रवादा वेदान्तवाद्यों का ब्रह्म म समन्वय मानने में कोई विरोध नहीं है।

### ७. बालाक्यधिकरण

१. संगति—समानवावयस्य होने के कारण असत शब्द की सद्ब्रह्मश्रतियःदक पिछने श्रधि-करण में कहा, किन्तु कौषोतिक-ब्राह्मण में 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' ऐपा बंग्लाकित क्यस्य ब्रह्म शब्द होने से प्राणादि शब्द का ब्रह्म अर्थं नहीं कर सकते; ऐसी प्रत्यु शहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ इर रहे हैं। जमहाची कर्मशब्दः पुंमात्रविनिवृत्तये । तत्कर्ता परमात्मैव न मृषावादिता ततः ॥१०॥

३८. दांश्यान्वयाधिकरणम् ॥६॥ आत्मा द्रष्टच्य इत्युक्तः ससारी वा परेश्वरः । संसारी पतिजायादिभोगप्रीत्याऽस्य सूचनात् ॥११॥ अमृतत्व पुपकम्य तदन्तेऽप्युपसहृतम् । संसारिणमनूद्यातः परेशत्वं विधीयते ॥१२॥ ३६. प्रकृत्यधिकरणम् ॥७॥

विभित्तमेव बह्य स्यादुपादनं च वक्षीणात् । कुलालवार्मामत्तं तन्नोपादनं मृदादिवत् ॥१३॥

२. विषय—'यो वं बालाक ! एतेषां पूरुषाणां कर्त्ता यस्य वैत्तत्कर्म स वे वेदितव्यः' (को० बा० ४-१८) इत्यादि वावय इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. सश्य-पुरुषों का कर्त्ता वेदितव्य पदायं प्राग्तहै, अथवा ब्रह्मा है ? ऐसा संशय होता है।

४. प्रवंपक्ष-- 'यस्यवैत्कमं इसर्श्वात में चलनात्मक कर्म प्राण के आश्रित होने से मुख्य प्राण ही अर्थ लेना चाहिए अथवा कर्म का अथ अपूर्व मान लेने पर जीव भी वंदितब्य पुरुष का कर्ति माना जा सकता है।

प्र. सिद्धान्त--कर्म शब्द जगत्वाचक है, पुरुष मात्र अर्थ का वाचक नहीं है। पतः उसका कर्ता वेदितव्य पदार्थ परमात्मा ही सुनिश्चित अर्थ है। ऐसा मानने पर श्रु।त में मृषावादिता दोष भी नहीं म्राता।

### ३८. वाक्यान्वयाधिकरण

१. संगति—'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इस उपक्रमवाक्य के बल से संदिग्धवाक्य को ब्रह्मपरत्व बतलाया गया था, ऐसी स्थित में 'न वा अरे पत्युः कामाय' (वृ० ४५.६) इत्यादि जीवोपक्रम के बल से मैत्रंयोब्राह्माए स्थ वाक्य को जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टाक्त सर्गात के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय — 'ग्रात्मा वा अरे द्रष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यातितव्यः' (वृ० ४.५.६) इत्यिति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. सशय—इस श्रुति में द्रष्टब्यत्व।दि रूप से जीव का उपदेश है अथवा परमात्मा का ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष-पित,जायादि भोग की प्रतीति होने से संसारी जीव ही यहाँ पर द्रब्टव्य मानना उचित हागा।

प्र. सिद्धान्त-'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे बूहि''(वृ २.४.३) इस अमृतत्व का उपक्रम कर अन्त में उसी का उपसंहार भी दोखता है। अतः संसारी जीव का अनुवाद कर परमात्म अथ का प्रांतपादन द्रष्टव्यत्वादि रूप से इस श्रुति में किया गया है।

### ३६. प्रकृत्यधिकरण

१. सगित-पहले जन्माद्यधिकरण में जगत्कारण बहा बतलाया गया था। वह जैसे घटादि का उपादान कारण मृत्तिकादि है, वसा ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है अथवा कुम्भकार की भौति निमित्तकारण या दोनों ही कारण है; ऐसा विशेष विचार करने के लिए सामान्य ज्ञान हेतु होने से पूर्व के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमद्भाव संगति है।

२. विषय-- ब्रह्म की जगत्कारणता इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

बहु स्यामित्युपादानभावोऽपि श्रुत ईक्षितुः । एकबुद्धचा सर्वघोश्च तस्माद्ब्रह्योभयात्मकम् ॥१४॥ (४०) सवंग्याख्यानाविकरणम् ॥८॥

अण्वादेरिष हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिहुट्टान्तादण्वादेरिष तच्छुतम् ॥१४॥ शून्य।ण्वादिष्वे ब्रबुद्धचा सर्वेबुद्धिनं युज्यते । स्युर्बह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मेव कारणम् ॥१६॥

(म्रादित इलो॰ सं॰ ६६) (इति प्रथमोऽध्यायः)

३. संशय—क्या ब्रह्म जगत् का केवल निमित्त कारण ही है अथवा उपादान कारण भी है? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष—'स ईक्षाँवके' (प्र.६.३) 'स प्राणमसृजत' (प्र.६.४) इत्यादि श्रुति से ईक्षणपूर्वक जगत्कतृत्व सुना जाता है जो केवलनिमित्त कारण कुलालादि में देखा गया है। अतः ब्रह्म जगत् का

निमित्त कारण मात्र है, मृदादि की भाँति उपादान कारण नहीं है।

प्र. सिद्धान्त—'बहुस्याम्' (बहुरूप होऊँ) इस श्रुति के द्वारा ईक्षणकर्ता में उपादानत्व भी सुना गया है, साथ ही एक के ज्ञान से सर्वेविज्ञान की प्रतिज्ञा भी को गयी है। अतः इन सभी कारणों को देखते हुए ब्रह्म को जगत् का उभय कारण मानना उचित होगा।

#### ४०. सर्वव्याख्यानाधिकरण

- १. सङ्गिति—पहले 'ईक्षतेर्नांशब्दम्' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भ कर बार-बार अशब्दत्वादि हेतुबोचक सूत्रों द्वारा प्रधानकारणवाद का जैसे निराकरण किया गया था, वैसा परमाण्वादिकारणवाद का निराकरण नहीं किया गया है, श्रृति में उनमे भी जगत्कारणत्व सुना गया है; ऐसी प्रत्युदाहरण संगिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-सामान्यतः सभी वेदान्तवाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय है।
- ३. संशय—जिस प्रकार ब्रह्म में जगत्कारणता सुनी गयी है; ऐसे हो परमाणु, अ्यय इत्यादि से भी कहीं-कहीं जगरकारणत्व सुना गया है, या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष हे सोम्य! जिस सूक्ष्म पदार्थ को तुम नहीं जान रहे हो इसी सूक्ष्म वटघाना में यह महान् वट वृक्ष रहता है। ऐसे ही 'प्रसदे वेदमप्र आसीत्' (छा० ६-२-१)-मृष्टि से पहले असत् ही था, ऐसी श्रुति भी है। इन श्रुतियों से परमाणु तथा शून्य में भी जगत्कारणस्व मानना चाहिए।
- प्र. सिद्धान्त-परमाण्या शून्य को जगत्कारण मानने पर एक के ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी एवं बहा में भी सूक्ष्म होने से घाना शब्द का और अव्याकृत नामरूप होने के कारण असत् शब्द का प्रयोग असंगत नहीं है। अतः सम्पूर्ण जगत् का कारण बहा ही है, परमाणु घादि नहीं है यह धिद्ध हुमा।

इस प्रकार वैयासिकन्यायमाला प्रथमाध्याय की कैलास पीठाधीश्वर साचार्य म० मं० श्रीमत्स्वामि विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूर्ण हो गयी।

# (अथ हितोबाध्यास्य प्रथमः पादः)

(४१) समुख्यधिकरणम् ॥१॥

सांख्यस्मृत्याऽस्ति सङ्कोचो न वा वेदसमःवये । धर्मे बेदः सावकाशः सङ्कोचोऽनवकाशया ।।१।। प्रत्यक्षभुतिमूलाभिमंन्वादिस्पृतिभिः स्पृतिः । ग्रमूला कापिली बाध्या न सङ्कोचोऽनया ततः ॥२॥

(४२) योगप्रत्युक्त्यधिकरणम् ॥२॥

योगस्मृत्याऽस्ति सङ्कोचो न वा योगो हि वैदिकः। तत्वज्ञानीपयुक्त स्व ततः संकुच्यते तया ॥३॥ अवैदिके प्रधानादावसकोचस्तवाडप्यतः ॥४॥ प्रमाऽपि योगे तात्पर्यादतात्पर्याच सा प्रमा।

#### ।। ग्रथ दितीय ब्रध्ताय-प्रथम पाद ।।

इस विरोध परिहार नामक अध्याय के प्रभम पाद में सांख्य, वैशेषि हादि दर्शनों के साथ एवं उनके तकों के साथ उत्पन्न हुए वेदान्त समन्वय विशेध का परिहार किया गया है।

४१. स्मृत्यधिकरण

- १. सङ्गित-प्रथमाघ्याय में प्रतिपादित वेदान्तसमन्वय का सांख्यस्मृत्यादि के द्वारा जो विरोध आया, उसका परिहार इस अध्याय से करना है इसलिए पिछले अध्याय के साथ इस अध्याय को विषयांवषयोभाव सङ्गति है। प्रधानादि में वैदिक प्रमाण न रहने पर भो किपलादि स्मृतिरूप शब्दप्रमाण तो है हा; ऐसा आपेक्ष होने पर स्मृत्यिक रण प्रारम्भ होता है। इतिलए पुर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है।
  - २. विषय--समन्वय का अविरोध इस अधिकरण का विवारणीय विषय है।

३. संशय-वेदसमन्वय में सांख्यस्मृति से संकोच आता है, या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-पदि वेदान्त का समन्वय ब्रह्म में माना जायेगा तो बड़े-बड़े आप्त ऋषियों के द्वारा वनायी गयो, शिष्टों ने जिसे आदर भी दिया, ऐसे प्रधानकारणवादो सांख्यस्मृति का सङ्कोच होने लग जायेगा । अतः सांस्यस्मृति में प्रसिद्ध प्रधानादि के अनुसार ही श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए।

५. सिद्धान्त-मन्वादिस्मृति प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक है, उसके द्वारा श्रुति बाघार न रखने वाली-कपिलसांख्यस्मृति बाबित हो जाती है। अतः सांख्यस्मृति के साथ पमन्वय का कोई विरोध नहीं है।

# ४२. योगत्रत्युक्त्यधिकरण

- १. सङ्गिति-पूर्व मिवकरण में कहे गये न्याय का हो इस अधिकरण में अतिदेश होने से पृथक् सङ्गति की अपेक्षा नहीं रह जातो है।
  - २. विषय-इस अधिकरण का भी विचरणोय विषय समन्वय ही है।

३. संशयं - पूर्वोक्त वेदान्तसमन्वय योगस्मृति के विरुद्ध है, अथ श नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-योग तत्त्वज्ञान का उपयोगी माना गया है, उसके साथ विरोध आने पर समन्वय में सङ्कोच करना पड़ेगा।

५. सिद्धान्त—योगस्मृति ताल्पयं इिंड से प्रमा होती हुई भी अतात्रयं दिल्ट से बह प्रमा नहीं है। श्रुति ग्रविरुद्ध बष्टा क्र्योगसाधन में योगदर्शन को भले ही प्रमाण मान लिया जाय; फिर भी श्रुतिविरुद्ध, स्वतन्त्र प्रधानकारणवाद और महदादि काय के विषय में प्रमाण नहीं है। अतः किशी अंश में योगस्मृति को तत्त्वज्ञान का उपकारक मान लेने पर भी वेदान्तवात्रय के विना तत्त्वज्ञान का होना सम्भव नहीं। इसलिए योगस्मृति से समन्वय में कोई संकोच नहीं आता है।

(४३) विलक्षणत्वाधिकरणम् ॥३॥

वैलक्षण्याख्यतर्केण बाध्यतेऽथ न बाध्यते । बाध्तते साम्यनियमारकायकारणवस्तुनोः ॥५॥ मृद्घटादौ समत्वेऽपि हुब्टं वृश्चिककेशयोः । स्वकारणेन वैषम्यं तर्काभासो न बाबकः ॥६॥ (४४) शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् ॥४॥

बाघोऽस्ति परमाण्वादिमतेनों वा यतः पटः । न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टोऽतो बाघ्यते मतैः ।।७।। शिष्टेष्टाऽपि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । नातो बाधो विवर्ते तु न्यूनत्विनयमो न हि ॥ ।।।।

(४४) भोकत्रापत्यधिकरणम् ॥५॥

अद्वैतं बाध्यते नो वा भोदत्भोग्यविभेदतः । प्रश्यक्षादिप्रमासिद्धो भेदोऽसावन्यबाचकः ॥ १ ।

- ४३. विलक्षणत्वाधिकरण् १. सङ्गति—श्रुतिविरुद्ध सांस्य स्मित में वेदमूलकता का अभाव होने से भले ही अप्रामाण्य मान लिया गया हो; किन्तु ध्याप्ति, पक्षधर्मतादिमूलक तक जो लोकप्रसिद्ध है उसके साथ तो समन्वय का विरोध है ही, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-यहाँ पर भी पूर्वअध्यायोक्त समन्वय ही विचारणीय विषय है।
  - ३. संशय वेलक्षण्यनामक तर्क से पूर्वोक्त समन्वय बाबित होता है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-कायं और कारणवस्तु में समानता का नियम है; इस नियम से अचेतन कार्यं जगत और चेतन ब्रह्मकारण, इन दोनों में कायकारण, का बाव हो जायेगा।
- थ. सिद्धान्त- मृतिका और घटरूप कार्यकारण में समानता रहने पर भी विच्छ और केशरूप कार्य में अपने कारण के साथ वैषम्य देखा गया है प्रथित गोवर अचेतन है उससे चेतनिबच्छू उत्पन होता है, इस वैषम्य को देखते हुए आप का तर्काभास पूर्वोक्त कार्यकारण का बाघक नहीं हो सकता। ४४. शिष्टापरिग्रहाधिकरण
- १. सङ्गति-यहाँ पर प्रधानमल्लनिवंहण न्याय से पूर्वोक्त न्याय का ही अतिदेश हुआ है। प्रतः पृथक् सङ्गति की अपेक्षा नहीं है।
  - २. विषय यहाँ भो समन्वयिवरोघ ही विचारणीय विषय है।
- ३. संशय-महा को जगत् का उपादान वतलाने वाला समन्वय वैशेषिकादि-सम्मत तर्को के कारण विरुद्ध पड़ता है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-पटादि कार्य अपने से न्यून तन्तुओं से उत्पन्न होते देखा गया है, पतः वैशेषिकों के तकों के साथ ब्रह्म कारणवाद का विरोध है ही।
- प्र. सिद्धान्त-किसी अंश में मन्वादि शिष्टों ने जिस स्मृति को माना था, वही जब बाधित हो गयी, तो भला सभी अंश में शिष्टों से परित्यक्त वैशेषिक मत क्यों नहीं वाचित होगा। अतः बह्मकारणवाद का वैशेषिक तकंसे बाघ नहीं होता। आरम्भवाद में कारण की अपेक्षा कार्य का परिमाण महान् होता है और उसकी अपेक्षा कारण अल्पपरिमाण होता है, किन्तु विवर्तवाद में उक्त नियम लागू नहीं होता। अतः समन्वय वैशेषिक तर्कों से अविरुद्ध है।

#### ४५. भोवत्रायस्यधिकरण

१. सङ्गति-मान लिया कि ब्रह्म के विषय में तक को प्रतिष्ठा नहीं है; फिर मोक्ता-भोग्य जगत के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिष्ठित होने के कारण प्रथमाध्यायोक्त समन्वय विरूद्ध पड़ रहा है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

इब्यते । भोक्तुभोग्यविभेदेऽपि ब्रह्माद्वैतं तथाऽस्तु तत् ।।१०।। तरंक्ष्णभेनमेदेऽषि समुद्रेऽभेद

(४६) ब्रारम्भगाधिकरणम् ॥६॥

मेदामेदौ तात्त्रिकौ स्तो यदि वा व्यावहारिकौ। समुद्रादािवव तयोर्बावाशावेन तात्त्विकौ।।११।। बांधिती श्रुतियुक्तिम्यां तावतो व्यावहारिको । कायस्य कारणाभेदादद्वेतं ब्रह्म तास्विकम् ॥ १२॥ (४७) इतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥७॥

हिताकियादि स्यान्नो वा जीवामेदं प्रपद्यतः । जीवाहितिकिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥१३॥

२. विषय-समन्वय में प्रत्यक्षविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३- संशय-अद्भयब्रह्म से जगत्मृब्टि बतलाने वाला समन्वय, विरुद्ध पड़ता है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-अद्वितीय ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानने पर भानता-भोग्य आदि प्रगञ्च ष्रह्मं से अभिन्न हो जायंगे; फिर तो भोक्ताभोग्य और भोग्यविषय भोक्ता होने लग जायेगा तथा प्रत्यक्ष सिद्ध परस्पर विभाग अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

५. सिद्धान्त-अद्वितीय ब्रह्म को जगत् का उपादानकारण मानने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भोक्ता-भोग्य। दि विभाग व्यवस्थित रहेगा। जिस प्रकार समुद्र के विकार वीचि, तरङ्कादि का समुद्ररूप से अभेद है और वीचि इत्यादि रूप से देखने पर परस्पर भेद है; वैसे ही भोक्ता, भोग्यादि

प्रपञ्च में कल्पिबभेद मानने पर भी अद्वयबहारूप से अद्वेत सिद्धान्त में बाधा नहीं आयेगी।

#### ४६. आरम्भणाधिकरण

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में परिगामवाद का आश्रय लेकर स्याल्लोकवत् (ब्र.सू.२/१/४/१३) इस वाक्य द्वारा अवान्तर समाधान दिया गया या। मव विवर्तवाद के आश्रित मुख्य समाधान दिया जाता है। ग्रतः पूर्वं अधिकरण के माथ इस ग्रधिकरण की एकफलत्व सङ्गति है।

२. विषय-इस अधिकरण का भी समन्त्रय में प्रत्यक्ष विरोध ही विचारणीय विषय है।

३. संशय-अद्वेत बहा बतलाने वाला समन्वय भेदग्राही प्रत्यक्ष से विरुद्ध पड़ता है या नहीं अर्थात् भेदाभेद तात्त्विक है अथवा व्यावहारिक है ?

४. पूर्वपक्ष-जिस प्रकार समुद्रादि में तात्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाघा नहीं है: वैसे ही

बद्धय ब्रह्म में भी तास्विकभेद मानना चाहिए।

थ. सिद्धान्त-श्रुति एवं युक्ति से भेद बाधित हो जाने के कारण उनमें व्यावहारिक भेद मानना चाहिए, किन्तु कार्य जगत् का अपने कारण ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर अद्वयब्रह्म तात्त्रिक सिद्ध होता है। अतः व्यावहारिक भेद और तात्विक अभेद मानने पर कोई विरोध नहीं है।

४७. इतरव्यपदेशाधिकरण

- १. सङ्गति पहले एक विज्ञान से सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जिस युक्ति से कायं-कारण का अनन्यत्व सिद्ध किया था, उसी युक्ति से जीब-ब्रह्म का ग्रभेद मान लेने पर हित अकरणादि जीवधर्म ह्या में आने लग जायेंगे; इस प्रकार श्रापेक्ष होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय जगज्जन्मादिकारण बह्म का विचार इस मधिकरण का विषय है।
- ३. संशय-जीव से अभिन्न ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर हिताकरणादि दोष इह्म में ग्रायेणा या नहीं ?
  - ४. पूर्वपक्ष--जीव से प्रमिन्न ब्रह्म को खगस्त्रब्टा तथा नियन्ता मानने पर जीव का अहित-

अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षति: । इति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागिता ।।१४। (४८) उपसंहारदर्शनाधिकरणम ॥६॥

न संभवेत्संभवेद्वा सृष्टिरे काद्वितीयतः । नानाजातीयकार्याणां क्रमाज्जम्म न संभवि ।१५॥ ग्रद्धैतं तत्त्वतो क्रह्म तच्चाविद्यासहायवत् । नानाकार्यकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्यशक्तिभिः ॥१६॥ (४६) कुत्म्नप्रसक्त्यिकरणम् । ६।

न युक्तो युज्यते बाऽस्य परिगामो न युज्यते । कात्स्न्याद् बह्यानिस्यतास्तेरंशात्मावययं भवेत् ।।१७॥ मायाभिर्महुरूपत्वं न कात्रन्यान्नापि भागतः । युक्तोऽनवण्वस्यापि परिणामोऽत्र माविकः ॥१८॥

करणादि प्रपना ही माना जायेगा जो उचित नहीं है। अतः विरोध मुस्पब्ट है।

थ. सिद्धान्त--जीव में ससार कल्पित है, वास्तविक नहीं; ऐसा तत्त्वद्दि से जानने वाले के लिए वाले ब्रह्म में हिताकरणादिदोष नहीं आता, क्योंकि स्वयंपकाश अह्म तत्त्व में जीवगत किल्पत हिताकरणादि का सम्बन्ध नहीं होता है।

४८. उपसंहारदर्शनाधि करण

- १. सङ्गति—पिछले अधिकरण में जीव-ब्रह्म के ओपाधिक भेद को लेकर ब्रह्म को जगतःस्रष्टा मानने पर भी उसमें हिताकरणादि दोष नहीं है, यह वहा गया था। अब ब्रह्म में औराधिक भी क रिगादि मानना ठीक नहीं, क्यों कि ब्रह्म नाना नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस श्रविकरण को प्रारम्भ करते हैं।
- २. विषय-जगत् के श्रभिन्ननिमित्त उपादान कारण अमहाय चेतन ब्रह्म पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।

3. संक्षय - क्या असहाय ब्रह्म से जगत् की मृष्टि हो सकती है, या नहीं ?

- ४. पूर्वपक्ष-घटादि का कर्ता कुम्मकार अने क साधनों के सहकार से घट को बनाते देखा गया है। एकाकी ब्रह्म नाना प्रकार के कार्य को किसी की सहायता के दिना क्रमशः उत्पन नहीं कर सकता।
- प्र. सिद्धान्त-तात्विकर्दाष्ट से अहा ग्रहेत है, उसकी सहकारिएी अविश्वा है। अतः अविद्या शक्ति के द्वारा अद्वय ब्रह्म विचित्र कार्य को ऋपशः उत्पन्न कर सकता है। लोक में दुरध स्त्रयं ही दिध-रूप में परिणत हो जाता है और देवादि विना किसी सहायता के नाना शरोर बना लेते हैं। ऐसे ही अविद्यासहकृत अद्वयब्रह्म अन्य साधनों के बिना ही जगत्मृष्टि करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। ४६. कुत्स्तप्रसद्यधिकर्गा

१. मञ्जिति—पूर्व अधिकरण में भ्रमउत्पादकत्वरूप कारण और इस अधिकरण में कार्य का विचार होने से दानों की कार्य कारण भाव संगति है।

२. विषय — निरवयव ब्रह्म से जगरमृ िट बतलाने वाला समन्वय इप मिषकरण का विचार-णीय विषय है।

३. सशय—निराकार बहा का परिणाम यह जगत् हो सकता है, या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-निराकार बहा से जगत्मृष्टि मानने पर पूर्णंक्प से यदि ब्रह्म जगत् बन गया तो उसमें नित्यत्व नहीं रह जायेगा और यदि अंशतः जगत् ब्रह्म का परिणाम है तो ब्रह्म में सावयवत्व

आ जायेगा, ऐसा स्थिति में बहा से जगत्म बिट वतलाने तेला यम वय विरुद्ध है।

3. सिद्धान्त — माया से बहा अनेक का बारण कर लेता है। अतः उसमें कृतस्त्रप्रसक्ति दोष नहीं है और सावयव तो हम मानते ही नहीं जिससे कि बहा का अंशनः परिणाम माना जाय। निरवयव ब्रह्म का जगत् विवतं है, परिणाम नहीं। जैसे स्वप्नद्रष्टा में स्वप्नद्रा किल्पत है, ऐसे ही अद्भयब्रह्म में जगत् न लिगत है। ग्रतः स्वरूप उपमदेन के बिना ही ब्रह्म में जगत् भासता है।

(४०) सर्वोपेताधिकररणम् ॥१०॥ नाहारीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विद्यते । ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः ॥१६॥ बाह्यहेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । ऋतेऽपि देहं मायैवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥२०॥

(४१) न प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम् ।।११॥

तृप्तोऽस्रष्टाऽथवा स्रष्टा, न स्रष्टा फलवाञ्छने । ग्रतृप्तः स्यादवाञ्छायामुन्मन् नरतुल्यता ॥२१॥ लोलाश्वासवृथाचेष्टा अनुद्दिश्य फलं यतः । ग्रनुन्मते विरच्यन्ते तस्मातृप्तस्तथा सृजेत् ॥२२॥ (५२) वैषम्यनैर्घृण्याधिकररणम् ॥१२॥

वंषम्याद्यापतेको वा सुखदु:से नृभेदतः । सृजन्त्रिषम ईशः स्यान्निर्घुगाश्चोपसंहरन् ॥२३॥

### ५०. सर्वोपेताधिकरण

- १. सङ्गित—पिछले ग्रधिकरण द्वारा ब्रह्म में विचित्र शक्तियोग वतलाया गया जिसका समर्थन इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा, अतः दोनों की विषयविषयीभाव सङ्गित है।
  - २. विषय-वृह्य में मायायुक्तत्व का विचार इस अधिकरण द्वारा किया गया है।
  - ३. संशय-निराकार ब्रह्म के आश्रित माया रह सकती है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है।
- ४. पूर्वपक्ष-लोक में सभा मायाकी शरीरघारी देखं गये हैं, अतः अशरीर ब्रह्म में माया नहीं रह
- प्र. सिद्धान्त—बाह्यकारण के विना ही माया के द्वारा जैसे ब्रह्म जगत् का कर्ता है (पिछले पिबकरण मे ब्रह्म को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया था) ऐसे ही शरीर के विना भी ब्रह्म में माया रह सकती है; ऐसा श्रुति के वल से सिद्ध होता है।

#### ४१. न प्रयोजनत्त्वाधिकरण

- १. सङ्गिति—पिछले यधिकरण द्वारा श्रुति के आधार पर सर्वशक्तिविशिष्ट परमेश्र को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया, अव उस पर आक्षेपकर समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है; अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गिति है।
- २. विषय—नृष्तब्रह्म को जगत्स्रष्टा मानने पर समन्वयविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
  - ३. सशय-ं आप्तकाम ब्रह्म जगत्स्र हो सकता है, या नहीं ?
- ४. पूचपक्ष--फलाकांक्ष। रहने पर इहा अतृष्त माना जायेगा और बिना इच्छा के उसे जगत्कर्ता मानने पर उसकी प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुष के समान हो जायेगो। अतः आष्तकाम ब्रह्म को जगत्स्रब्टा मानना ठोक नहीं है।
- ४. सिद्धान्त बिना किसी उद्देश्य के लीला में और श्वास की चेष्टा में स्वस्थ व्याक्त की भी प्रवृत्ति दखी जाती है, बतः बाष्तकाम परमेश्वर भी बिना किसी प्रयोजन के लीलादि प्रवृत्ति की भाति जगत्-रचनारूप प्रवृत्ति कर लेगा; इसमें कोई बागित्त नहीं है।

५२ वंषम्यनैव ज्याधिकरण

- १. सङ्गित पिछले ग्राधिकरण द्वारा मायाशितः युक्त ब्रह्म को लीला से जगत्लव्टा कहा गया, उस पर ग्राक्षप करके समाधान देने के लिए इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं; अतः पूर्व के साथ इसकी ग्राक्षेप सङ्गित है।
- २ विषय—निर्दोषब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय इस अधिकरण का विचारणीय

प्राण्यनुष्ठितधर्मादिमपेक्ष्येशः प्रवर्तते । नातो वैषम्यनेषृण्ये संसारस्तु न चाऽऽदिमान् ॥२४॥ (५३) सर्वधर्मोप॰ त्यिषकरणम् ॥१३॥

नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा । मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतिस्वोपलम्भनात् ॥२४॥ भ्रमाधिष्ठानताऽस्माभिः प्रकृतिस्त्रपुपेयते । निर्गुणऽप्यस्ति जास्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः ॥२६॥

(५४) रचनानुपपत्त्यांवकरणम् ।।१॥

प्रधानं जगतो हेतुनं वा सर्वे घटावयः । ग्रन्विताः सुखदुःखाद्यर्थतो हेतुरतो भवत । १॥

३. संज्ञय-समन्नह्म से जगत्सृष्टि मानने पर परमेश्वर में वंषम्यदीष न्नाता है, या नहीं ?

- ४. पूर्वपक्ष-सभी प्राणियों के लिए सुख-दुःख का विधान करने वाला ईश्वर विषम माना जायेगा। साथ ही दुःख का विधान एवं सभी प्रजाओं के संहार जैसे दुःखद काम का विधान करने वाले परमात्मा में नैवृ ण्यदोष भी आ जायेगा जो समन्वय का विरोधी है।
- ४. सिद्धान्त—मृज्यमान प्राणियों के घर्माद की अपेक्षाकर परमेश्वर जगत् मृष्टि, स्थित प्रीय संहार जैसे कार्य में प्रवृत्त होता है; अत: उपमं वैषम्यन वृष्यदोष नही है और ससार प्रवाहरून से अनादि भी है जिसमें श्रुति भीर स्मृति प्रमाण विद्यमान है।

#### ५३ सवधमां पपत्यधिकरण

- १. सङ्गित यद्यपि पूर्व अधिकरण मे ब्रह्म को जगत् का निमित्तकारण सिद्ध किया गया, फिर भी उगादानत्वप्रयोजक गुण जब उसमें है नहीं तो ऐसा स्थिति में ब्रह्म अगत् का उगादानकारण नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण सगित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है।
  - २. विषय इम अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत् उपादानत्व का विचार किया गया है।
  - ३. संशय-निर्गुणब्रह्म में जगत् उपादानस्व सम्भव है, या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-- सगुण मृदादि में हो उपादानत्व देखा गया है, जो निर्गुणश्रह्म में कथमपि सम्भव नहीं है।
- प्र. सिद्धान्त--जगत्कारणत्व के प्रयोजक सभी सवजत्यादि कारणवर्म ब्र्म में विद्यमान हैं, खतः निर्मुण ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत् का उपादानकारण है; किन्तु वह परिणामी उपादान नहीं है, अपितु विवर्त उपादानकारण है।

(इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम. पादः)

#### ~

# ।। द्वितीयाच्याये द्वितीयः पादः।।

(इस पाद में सांख्यादि मतों में दुष्टत्व दिखलाया गया है।)

इस प्रकार वेदान्तसमन्वय में प्रतिगादियों के द्वारा जो विरोध खड़ किये गये थे उनका खण्डे करके स्वपक्षस्थापन करने वाले प्रथम पाद के साथ इस परमतिराकरणप्रधान द्वितीय पाद को उपजीव्य-उपजीवक भाव संगति है।

४४. रचनानुपपस्यधिकरण

१. सङ्गिति-पिछले अधिकरण द्वारा बह्य में जगतक।रणत्व, सर्वजत्वादि धर्म की जो उपात्ति कही गयी थो; उन धर्मों की संगति प्रधान में ही क्यों न मान ली जाय, ऐसा आक्षेत्र उठाकर इस अधि-करण के द्वारा समाधान दिया गया है; इसलिए पूर्व के साथ इस की अक्षेत्र संगति मानी गयी है।

न हेतुर्थोग्यरचनाप्रवृत्त्यादेरसंभवात् । सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः ॥२॥

(४४) महद्दीर्घाधिक गणम् ॥२॥ नारित बाणावद्दरटान्तः किवाऽस्त्यसदृशोद्भवे । नास्ति शुक्लपटः शुक्लातन्तोरेव हि जायने ॥३॥

क्षम् द्व्यणुकमुःपन्नमनकोः परिमण्डलात् । अदीर्घाद्द्वचणुकाद्देवि त्रम्याकं तन्निदर्शनम् ॥४॥ (५६) यर साणुजगत्कारणत्वाधिकरणम् ॥३॥

जगन्नो वा संयुक्ताः परमाण्यः । भ्राद्यकर्मजभंयोगादृद्वचणुकादिकमार्ज्जानः ॥५॥ जनयन्ति

२. विषय--सांख्य सिद्धान्त इस ग्रविकरण का विचारगीय विषय है।

३. संशय--न्या सांख्य सिद्धान्त प्रमाशामूलक है, अथवा भ्रान्तिमूलक है ? अर्थात् जगत् का कारण प्रधान हो सकता है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष--घटादि सम्पूर्ण जगन् सुख-दुःख एवं मोह से अन्वित देखे जाते हैं, अतः इनका

कारण सुख- दु:ख-मोहात्मक त्रिगुण प्रधान ही हो सकता है।

५. सिद्धान्त-- बांख्यदश्नेनोक्त अनुमानसिद्धप्रधान जगत्कारण नहीं हो सकता क्योंकि स्रव्यव्य-ज्ञान से शून्य, अचेतन १थान से अनेकविध विचित्र रचना सम्भव नहीं है। सुखादि आन्तरपदार्थ हैं, वे घटादि विषय में कंसे रह सकेंगे।

५५. महद्दीर्घाधिकररा

- १. सङ्गित--चेतनत्वादि ब्रह्म के गुए। प्रपञ्च में न दोखने के कारए। प्रधान की भाँति ब्रह्म भी जगत् का उपादानकारण नहीं हो सकता, ऐसी दृष्टान्त सगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
- २. दिषय-चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि कहने पर जो समन्वय में विरोध आता है, वह इस अधि-करण का विचारणीय विषय है।
- ३. संशय शुक्ल तन्तु से जंसे शुक्ल पट उत्पन्न होता देखा गया है, विपरीत नहीं; वैमे ही चेतन ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर उसके कार्य जगत् में भी चतन्य दोखना चाहिए, इसलिए चेतन ब्रह्म जगतकारण नहीं हो सकता; इस तर्क के साथ समन्त्रय का विराध है या नहीं?

४. पूर्वपक्ष-- जुक्लतन्तु से जुक्लपट ही उत्पन्न होता है, अतः कारण से भिन्न प्रकार के कार्य

उत्पन्न होने में कोई दृष्टान्त न मिलने के कारए। पूर्वोक्त विरोध है हो।

थ. सिद्धान्त-पारिमाण्डल्यपरिमाण से युक्त परमाणु निस प्रकारअणुत्वपरिमाणयुक्त ह्य ए। क का का रए। है और भ्रणुत्वपरिमाए। से युक्त ह्यणुक जैसे दीर्घत्वपरिमाए। युक्त त्र्यणुक का कारण है, वहाँ कायं-कारण में समानपरिमाणरूप धर्म नहीं है; ऐसे हा चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत् की उत्पत्तिमानने पर समन्त्रय का काई विरोध नहीं है, क्योंकि द्रष्टान्त विद्यमान है।

५६. परमाणुजगत्कारणत्वाधिकरण

- १. सङ्गिति—अचेतन प्रधान जगत् का कारण भले ही न हो, पर नित्यज्ञानादिगुणयुक्त ईश्वर से अधिष्ठित परमाण तो जगत् का कारण हो, ही सकता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय--परमाणुकारणवाद वंशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

इ. संशय--संयुक्त परमाणु जगत् उत्पन्न कर सकते हैं, या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष -सर्गारम्भ में परमाणुओं में किया उत्पत्ति का कारण अहब्द है, उससे दो परमाणुद्धों में संयोग होता है श्रीर द्यणुकादि क्रम से जगत्को उत्पत्ति होती है।

सनिमित्तानिमित्ताविविकल्पेष्वाद्यकर्मणः । ग्रसम्भवादसयोगे जनयन्ति न ते जगत् ॥६॥ (५७) समुदायाधिकरणम् ॥४॥

समुदायावृभौ युक्तावयुक्तौ वाऽणुहेतुकः । एकोऽगरः स्कन्धहेनुरित्येवं युज्यते द्वयम् ॥७'। स्थिरचेतनराहित्यास्स्वयं चाऽचेतनत्वतः । न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते ।:८॥ (५८) अभावाधिकरणम् ॥५॥

त्विज्ञानस्कन्धमात्रस्वं युज्यते वा न युज्यते । युज्यते स्वन्नदृष्टान्ताद्बुद्धचे व व्यवहारतः ।'ह॥ प्रवाधातस्वरनवेषम्यं बाह्यायंस्तूपलभ्यते । वहिवंदिति तेऽरयुक्तिनितो धीरर्थरूपभाक् ॥१०॥

थ्र. सिद्धान्त-सर्गारम्भ में क्रिया उत्पत्ति का निमित्त मानो या न मानो, दोनों ही दशा में परमाणु जगत् को उत्पन्न नहीं कर सकते; अतः वैशेषिक सिद्धान्त से वेदान्तसमन्वय में कोई विरोध नहीं आता है।

# ५७. समुदायाधिकरण

- १. सङ्गित—इससे पूर्व अधंवैज्ञानाशिक वैशेषिक मत का निराकरण किया गया, अब वैनाशि-कत्वसाद्य के कारण सर्ववैनाशिक सिद्धान्त बुद्धिस्य है जिसका निराकरण अवान्तर सङ्गिति के कारण इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- २. विषय—वाह्यास्तित्ववाद सौत्रान्तिक—वैभाषिकों का है, उसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-नया बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मूलक है, या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-परमाणुहेनुक वाह्य पृथिव्यादि भूनचतुष्टय एवं रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्कार-संज्ञक पञ्चस्कन्घहेनुक ग्राध्यात्मिक समुदाय; ऐसा वाह्य अस्तित्ववादी वौद्धों का मत प्रमाणमूलक है।
- प्र. सिद्धान्त—ारण स्वरूपतः अचेतन है और स्थिरचैतन्य से रहित भी है, अतः स्कन्ध और परमाणु का समुदाय बाह्य अस्तित्ववादियों के मत से नहीं बन सकता।

# ५८, अभावाधिकरण

- १. सङ्गिति—वाह्यार्थवादी का मत इससे पूर्व निराकृत कर दिया गया, ग्रव उसी को उपजीव्य वनाकर क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार का मत उपस्थित होता है; अतः पूर्व ग्रविकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गिति है।
  - २. विषय-विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धान्त इस ग्रिधिकरण का विचारणीय विषय है।
- ३. संशय—वाह्य पदार्थं का प्रस्तित्व न मानने पर विज्ञानस्कन्धमात्र जगत् को मानना युक्ति-सङ्गत है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-स्वप्त रुटान्त को देखते हुए विज्ञानवाद युक्तिसङ्गत सिद्ध होता है, क्षणिक बुद्धि ही व्यवहाररिट से स्वप्त की भाँति बाहर प्रतीत होती है।
- प्र. सिद्धान्त—स्वप्नदृष्टान्त में वैषम्य है वयोंकि बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है, उसका वाध नहीं होता; इसलिए 'बहिबंदवभासते' यह युक्ति ठीक नहीं है। प्रतः बुद्धि ही घट-पटादि वाह्यजगत् के रूप में प्रतीत होती है, योगाचार का यह मत भ्रान्तिमूलक है।

(४६) एक स्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ॥६॥

सिद्धिः सप्तपदार्थानां सप्तभङ्गीनयात्र वा । साधकन्यायसद्भावात्तेवां सिद्धौ किमद्भुतम् ।।११।। एकस्मिग्सदसस्वादिविरूद्धप्रतिपादनात् । अपन्यायः सप्तभङ्गी न च जीवस्य सांशता ।।१२।।

(६०) पत्यधिकरराम् (७) तर्दर्श्येश्वरवादोऽबं स युक्तोऽथ न युज्येते । युक्तः कुलालदृष्टान्तान्नियन्तृत्वस्य सम्भवात् ।।१३।। न युक्तो विषमत्वादिदोषाद्वेदिक ईइवरे । अम्युपेते तटस्थत्वं त्याच्यं श्रुतिविरोधतः ॥१४॥ (६१) उत्पत्त्यसम्भवाधिकरणम् (८)

जीवोत्रस्यादिकं पञ्चरात्रोक्तं युज्यते न वा । युक्तं नारायणब्यूहतत्समाराधनादिवत् ॥१४॥

#### ४६. एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण

, १. सङ्गति-इससे पूर्व अविकरण में वोद्ध मत का निराकरण किया गया, अव वुद्धिस्य जैन मतं का निराकरण करना है; बतः पिछले अधिकरण के साथ इस ग्रविकरण की बुद्धिसंनिधिलक्षण सङ्गिति है।

२. विषय-समन्वयविरुद्ध जैन सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय-सर्वत्र सर्वभङ्गोन्याय से सप्त पदार्थ की सिद्धि होती है, या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-सप्तपदार्थमाधकन्याय के रहते हुए उनकी सिद्धि में क्या आश्चर्य है।

५. सिद्धान्त-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवनतव्यः, स्यादस्ति चावनत-ब्यइंच, स्यान्नास्ति चावक्तव्यइच, स्यादस्ति च नास्ति चावकतव्यइव; ऐसे एक साय विरुद्ध सदसत्वादि धर्मों का एकवर्मी में प्रतिपादन होने के कारण जैनियों का सप्तभङ्गोन्याय दुन्यीय है। साथ ही उन्होंने जीव को सावयव भी माना है, जो युक्तिविरुद्ध है; अतः सप्तमङ्गी न्याय भ्रान्तिमूलक होने के कारण उससे समन्वय में कोई विरोध नहीं आता।

६०. पत्यधिकरण

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण द्वारा सदसत्वादि परस्परविरुद्ध घर्म एकघर्मी में कहना असम्भव होने से अनेकान्तबाद का खण्डन किया गया, वसे ही एक ईश्वर में सम्पूर्ण जगत् का उपादानत्व एवं कर्तृत्व, ऐसे विरुद्ध बर्मों का होना असम्भव है; अतः पूर्व भ्राधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गिति है।

२. विषय-इटस्थ ईश्वरकारणवाद माहेश्वर सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

इ. संशय-ईश्वर केवल जगत् का अधिष्ठाता है, उपादानकारण नहीं; ऐसा माहेश्वर सिद्धान्त प्रमाणमूलक् है, अयवा भ्रान्तिमूलक ?

४. पूर्वपक्ष--घटादि कार्यों का निमित्तकारण कुलाल है, ऐसे ही जगत् का केवल निमित्तकारण

ईश्वर को कहना युक्तिसंगत हो है।

५. सिद्धान्त-वेदप्रतिपादित ईश्वर को केवल निमित्तकारण मानने पर उसमें वैषम्यनैर्घृण्यदोष मा जायेंगे, अतः श्रुतिविरुद्ध हाने के कारण तटस्यईश्वरकारणवाद त्यागने योग्य है, वह युक्तियुक्त

६१. उत्पत्त्यसम्भवाधिकर्ण

१. सङ्गति—पिछले अधिकरणा में तटस्थईइवरकारणवाद का निराकरण किया गया, अव अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवाद भागवत सिद्धान्त पर विचार किया जायेगा; ग्रतः पूर्व के साथ इस धिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है।

२. विषय-पाञ्चरात्रांसद्धान्त इस ग्रधिकरणका विचारग्गीय विषय है।

३. संशय-एक भगवान् वासुदेव जगत् का अधिष्ठाता एवं उपादान है, उससे संकर्षणनामक

बुज्यतामविरुद्धांशो जीवोत्पत्तिनं युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादिदोषतः ॥१६॥ ( इति द्वितीय पादः । म्रादित श्लो० सं० १३८ )

> ।। द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ (६२) वियदधिकरणम् ॥१॥

ध्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात् । जनिश्रुतेश्च गौणत्वान्नित्यं व्योम न जायते ॥१॥ एकज्ञानात्सर्वबुद्धविभक्तस्वाज्जनिश्रुते: । विवर्ते कारणैकत्वाद्वह्मणो व्योम जायते ॥२॥

(६३) मातरिश्वाधिकरणम् ॥२॥

वायुनित्यो जायते वा छान्दोरयेऽजन्मकोर्तनात । संषाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेश्च न जायते ॥३॥ जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव से प्रद्युम्ननामक मन उत्पन्न हुआ और उस मन से अनिरुद्ध नामक अहंकार उत्पन्न हुआ; ऐसा भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है, श्रथवा ग्रप्रामाणिक है ?

४. पूर्वपक्ष-'स एक घा भवति त्रिया भवति' (छा०७-२१-२) इस श्रुति से परमात्मा का अनेक होना अधिगत होता है, ऐसे ही अभिगमन।दिरूप अनन्यभाव से उसकी आराधना भगवत्प्राप्ति का

साधन भी है; अतः भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है।

४. सिद्धान्त— भागवत सिद्धान्त वेदविषद्ध अंश में प्रामाणिक मान भी लिया जाय, फिर भी जीवोत्पित्त अश में वेदविषद्ध होने के कारण, प्रामाणिक नहीं हैं क्योंकि उत्पन होने वाला पदार्थ विनाशी होता है। अतः जीव को उत्पत्तिशील मानने पर कृतविप्रनाश और अकृताम्यागम दोष भी आयेंगे, इसलिए भागवत मत प्रामाणिक नहीं है।

।। द्वितीय अध्योय-तृतीय पाद ।।

(६२) वियदधिकरण १. सङ्गति—पाद भिन्न होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति बतलना अपेक्षित नहीं है।

२ विषय — मृष्टिश्रुति में अविरोध बतलाने के लिए सर्वप्रथम इस अधिकरण में आकाश पर विचार किया जाता है।

३. संशय--माकाश उत्पन्न होता है अथवा नित्य है ?

४. पूर्वपक्ष-समवायी, असमवायी एवं निमित्त कारण के न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता

सीर आकाश उत्पति श्रुति गीए। भी है, अतः आकाश नित्य है।

४. सिद्धान्त—एकज्ञान से सर्विवज्ञान की प्रतिज्ञा, कार्यजगत् के विभाग और वाकाश की उत्यत्तिश्रुति को देखते हुए ब्रह्म से आकाश की उत्यत्ति मानना ही उचित है, उसे नित्य कहना ठीक नहीं है।
साथ ही, विवर्तवाद में समवायी, असमवायी एवं निमित्त कारणत्रय की अपेक्षा नहीं होती; वहाँ एक
ही कारण से सम्पूर्ण कार्य की उत्पत्ति सिद्धान्तसम्मत है।

(६३) मातरिक्वाधिकरण

१. सङ्गित-पूर्वोक्त न्याय का अतिदेश इस अधिकरण में होने के कारण पूर्व के पाथ इसकी अतिदेश संगति है।

२. विषय — वायु उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय--वायु उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है ?

४. पूर्वपश्च छान्दोग्य मे वायु की उत्पत्ति न होने के कारण वायु नित्य है। साथ ही, 'सैषाऽनस्त मिता देवता यहायुः'(वृ० १-५-२२) इस वृहदारण्यक श्रुति में वायु के अस्तमय का प्रतिपेष किया गया श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्गौण्यनस्तमयश्रुतिः । वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम् ॥४॥

(६४) वसम्भवाधिकररणम् (३) सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणस्वेन जायते । यस्कारणं जायते तद्वियद्वादयो यथा।।५॥ भ्रमतोऽकारणस्वेन खादीनां सत उद्भवात् । व्याप्तेरजादिवावयेन वाधाःसन्नेव जायते ।।६॥

(६४) तेजोऽधिकरणम् ॥४॥ बह्मणो जायते विद्वायोर्वा बह्मसंयुनात् । तत्तेजोऽसृजतेत्युक्ते ब्रह्मणो जायतेऽनलः ॥७॥ बायोरग्निरिति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निसम्भवः॥दा।

# है, इसलिए भी वायु नित्य है।

५. सिद्धान्त--तैत्तिरीय श्रुति का उपसंहार देखते हुए अनस्तमय श्रुति को गौणी मानना चाहिए। अतः प्राकाश की भाँति वायु भी उत्पन्न होता है जिसका कारण आकाश उपहित ब्र ग्र-चंतन्य है।

# (६४) ग्रसम्भवाधिकरण

- १. सङ्गिति—मानाश और वायु की उत्पत्ति प्रसम्भव होने पर भी उत्पत्तिश्रुति के आघार पर पिछने अधिकरणों में उनकी उत्पत्ति का समर्थन किया गया, वैसे ही श्रुति के बल से अन्य ब्रह्म से मन्य ब्रह्म की उत्पत्ति माननी चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २. विषय-ब्रह्मोत्पत्तिश्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
  - ३. संशाय-सद्ब्रह्म उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है ?
- ४. पूर्वपक्ष-कारण होने से बहा उत्पन्न होता है क्योंकि जो कारण होता है वह उत्पन्न होते देखा गया है, जैसे कि बाकाश ग्रीर वायु।
- ४. सिद्धान्त—ब्रह्म का कोई कारण नहीं क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सत् श्रीय अपत्, ऐसे दो पदार्थ किल्पत हैं; उनमें असत् तो किसो का उपानकारण हो हो नहीं सकता और सत् से आकाशादि की उत्पत्ति सुनी जाती है। साथ ही ब्रह्म को अज, नित्य, शाश्वत कहे जाने के कारण 'यद्यत्कारणं तत्तद् उत्पत्तिशोलं' इस व्याप्ति का बाघ हो जाता है। अतः सद्ब्रह्म उन्नन्न नहीं होता।

# (६४) तेजोऽधिकरण

- १. सङ्गित—सामान्य से सामान्य की उत्पत्ति चाहे न भी मानी जाये फिर भी सामान्य ब्रह्म से विशेष तेज की उत्पत्ति तो मान ही सकते हैं, इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इसकी प्रत्युवाहरण सङ्गिति है।
  - २. विषय-तेज उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
  - ३. संशय-न्या ब्रह्म से विह्न उत्पन्न होता है अथवा ब्रह्मसंयुक्त वायु से ?
- ४ पूर्वपक्ष-'तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६-२-३) इस श्रुति के झाधार पर ब्रह्म से ही विह्नि की उत्पत्ति माननी चाहिए।
- प्र. सिद्धान्त—'वायोरिनः' (तै० ३-२) इस तैत्तिरोयश्रुति के साथ छान्दीरयश्रुति की एक बाक्यता मान लेने पर वायुरूपापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति माननी चाहिए, केवल ब्रह्म से नहीं।

### (६६) ग्रवधिकरराम (५)

ब्रह्मणोऽपां जन्म कि वा बह्ने निनेजं हो द्भारः । विरुद्धत्वानोर जन्म ब्रह्मणः मर्वेकारणात् ।।६।। भ्रानेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो बह्नयुरायिकात् । स्रगां जनिर्विरोधम्तु भूक्ष्मयोनोन्निनीरयोः ।।१०॥

(६७) पृथिव्यधिकरणम ।।६।।

ता प्रश्नमसृजन्तेति श्रुतमन्तं यदादिकम् । पृथिवीं वा यवाद्येव लोकेऽन्नत्वप्रसिद्धितः ॥११॥ भूताधिकारात्कृष्णस्य रूपस्य श्रवणाःति । तथाःद्भयः पृथिबोत्युक्तेरःतं पृथःयन्नहेतुतः ॥१२॥

(६८) तदभिष्यानाधिकरणम् । ।७।

च्योमाद्या कार्यंकर्तारो बह्म वा तदुराविकम् । व्योम्नो वायुर्वायुत्तोऽरित्युक्तेः ख।दिकतृंता ।।१३॥

(६६) ग्रबधिकरण

- १. सङ्गिति—वायु से तेज उत्पन्न हुआ, ऐसा कहने के बाद अब जल एवं पृष्टी बुद्धिस्थ हैं। अतः बुद्धिसिनिधानरूप सङ्गित के कारण आगे के दो अविकरण प्राप्त किये जाते हैं।
  - २. विषय—जल की उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

इ. संशय-ब्रह्म से बल की उत्पत्ति होती है, प्रथवा अग्नि से ?

४. पूर्वपक्ष — जल और अग्नि का परस्पर विरोध होने के कारण उनका कार्य-कारण भाव मानना उचित नहीं, ग्रतः सर्वकारण ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति मःननी चाहिए। 'प्रग्नेरानः' (तै० ३-२) इस श्रुति से बह्मि उगाधि वाले ब्रह्मचंतन्य से हो जल को उत्पत्ति माननी चाहिए।

थ. सिद्धान्त - स्थूल वोह्न ग्रीर जल का विरोध है, रूक्ष्म का नहीं। अतः सूक्ष्मविह्न से जल की

उत्पत्ति मानने में कोई विराध नहीं है।

# ६७. पृथिव्यविकरण

१. सङ्कति-पूर्व अधि रण द्वारा निरूपित है।

२ विषय - पृथ्व - उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारण य विषय है।

३. संजय—'ता अन्न-सृजनत' (छा० ६·२-४) इस श्रुति में यवादि अन्न की उत्पत्ति बतलायी गयी है, अथवा पृथ्वो की ?

४. पूर्वपक्ष-लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि यदादि अर्थ में हो है। इसलिए जल से यदादि की

ही उत्पत्ति माननी चाहिए, पृथ्वी की नहीं।

पू. सिद्धान्त — भूत उत्पात का प्रसंग होने से और कृष्णरूप का श्रवण होने से भी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति माननी चाहिए । अन्न का कारण होने से पृथ्वी को भी अन्न शब्द से कहा गया है । अतः 'ग्रव्मयः पृथिवी' (जल से पृथिवी उत्पन्न हुई) तथा 'ता ग्रन्न न्मृजन्त' ये दोनों श्रुतियां समानायंक हैं, इन दोनों की एकवाक्यता होने के कारण इनका विरोध नहीं है ।

### ं६८ तदभिष्यानाधिकरण

१. सङ्गित-पूर्व विविकरणों में महाभूतोत ति श्रुति का विरोध दूर किया गया, अब उन्हीं भूतों का माश्रय लेकर कुछ अन्य वात का भी विचार करना है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसको बाश्रय।श्रयीभाव सङ्गति है।

२. विषय-भूतोत्पत्ति श्रुति का पुनविचार इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

इ. संशय-वया वायु यादि भूतों की उत्पत्ति तत्तद्-पूर्व उत्पन्न भूनोपहित ब्रह्म से होती है,

ईश्वरोऽन्तर्यमयतीत्युषतेव्योमाद्युपाधिकम् । ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेजग्रादीक्षणादिप ॥१४॥ (६९) विषयंयाधिकरणम् ॥६॥

मुष्टिकमो लये जेवो विपरीतकमोऽय वा । क्लृप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये मृष्टिकमो भवेत्।।१५। हेतावसित कार्यस्य न सत्त्वं युज्यते यतः । पृथिग्यप्स्विति चोक्तत्वाद्विपरीतऋमो लये ।।१६॥ (७०) अन्तराविज्ञानाधिकरणम् ॥६॥

किमुक्तकमभङ्गोऽस्ति प्रागाचैर्नास्ति वाऽस्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतोर्मध्य ईरणात् ॥१७॥

# षथवा केवल भूत से ?

- ४. पूर्वपक्ष—'आकाशाद्वायु:' (ग्राकाश से वायु उत्तन हुना) इत्यादि श्रुतियों से पूर्व पूर्व मूत से उत्तर-उत्तर भून की उत्पत्ति माननी चाहिए, ब्रह्म से नहीं।
- प्. सिद्धान्त—'ईश्वर सबके भेतर रहकर नियमन करता है' इस श्रृति के अ।धार पर आकाशादि उपाधि से अपिहत ब्रह्मचेतन्य अन्य भूतोत्वित्ति का कारण है। 'तत्ते ज ऐक्षत' (उस तेज ने संकल्प किया) ऐसा तेज में ईक्षण सूना गया है जो तेज का नहीं है, अपित तेज उपहित ब्रह्मचैतन्य का 81

# (६६) विपर्ययाधिकरण

- १. सङ्गति-भूतों की उत्पत्ति का विचार अव तक किया गया है, अब बुद्धिस्थ विलय-क्रम का विचार करना है; इसलिए पूर्व के साथ इस अधिकरण की प्रसङ्ग सङ्गति है।
  - २. विषय-भूतों का लय-क्रम इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
- इ. संशय-जिस क्रम से भूतों की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम से इनका विलय होता है, अथवा विपरीत क्रम से ?
- ४. पूर्वपक्ष-उमयवादी सिद्ध होने के कारण निविवाद उत्पत्तिक्रम से ही भूतों का विलय मानना चाहिए, विपरीत क्रम तो कल्प्यमान होने के कारण विवादास्पद है।
- ५. सिद्धान्त उरादानकारण के न रहने पर कार्य की स्थिति क्षण भर भी नहीं रह सकती, साथ ही 'हे देविंव नारद! सम्पूर्ण जगत् की प्रतिष्ठा यह पृथ्वी प्रलयकाल में प्रपने कारण जल में लीन होती है' ऐसा सुना गया है; बतः उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा विपरीत क्रम से भूतों का विलय मानना चाहिए।

# (७०) अन्तराविज्ञानाधिकरण

- १ सङ्गित--भूतोत्पत्ति एवं लयक्रम दिचार का जो प्रयोजन (लयचिन्तन) वतलाया गया है, वही प्रयोजन करणों की उत्पत्ति एवं विलय क्रम के विचारक हैं; अतः एकप्रयोजनकत्व सङ्गति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं।
  - २. विषय--करणोत्पत्तिश्रुतिविरोघ इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
  - ३. संशय-पूर्वोक्त भूतोत्पत्तिक्रम करणोत्पत्तिक्रम से विरुद है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष--गृहंग और माकाश के मध्य में प्राण, इन्द्रियों और मन की उत्पत्ति के कारण भूतोत्पत्ति क्रम का दिरोध सुस्पष्ट भासता है।

प्राणाद्या भौतिका मूतेष्वन्तर्मू ताः पृथदक्रमम । नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः ॥१८॥ (७१) चराचरब्यपाश्रयाधिकरणम ॥१०॥

जीवस्य जन्ममरणे वपुषो बाऽऽत्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तेर्जातकर्मादितस्तथा ॥१६॥ मुख्ये ते वपुषो भावते जोवस्येते अपेक्प्य हि । जातकर्म च लोकोक्तिर्जीवापेतेतिशास्त्रतः ॥२०॥ (७२) ग्रात्माधिकरणम् ॥११॥

कल्पादौ बहाणो जोवा वियद्वन्जायते न वा । सृष्टेः प्रागद्त्रयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिङ्गवत् ॥२१॥ बह्माद्वयं जातबुद्धौ जीवत्वेन विशेशस्वयम् । श्रोपाधिकं जोवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतम् ॥२२॥

प्र. सिद्धान्त—मन और बुद्धि भीतिक होने के कारण प्राणादि भौतिक सभी पदार्थ पञ्चभूतों के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। अतः भौतिक प्राणादि उत्ति का क्रम पृथक् नहीं है। साथ ही आथवंण श्रुति ने सम्पूर्ण भूत और भौतिक सभी पदार्थों को उत्पत्तिमात्र को कहा है, क्रम को नहीं। धतः भूतोत्पत्तिक्रम के भक्त का कोई प्रसक्त हो नहीं आता है।

### (७१) चराचरव्यवाध्याधिकरण

- १. सङ्गिति—पञ्चभूत एवं भीतिक प्राणादि में कार्यकारणभाव होने के कारण इनकी उत्पत्ति श्रुतिविरोध का परिहार किया गया। पर जीव तो किसी का कार्य नहीं है, उसकी उत्पत्तिबोधक शास्त्र के साथ विराय तो रहेगा हो; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २. विषय--जीवोत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विवारणीय विषय है।
  - ३. संज्ञय--त्रया जीव के जन्म-मरण होते हैं, अथवा शरीर के ?
- ४. पूर्वपक्ष-भिरा पुत्र उत्पन्न हुमा' इस कथन से तथा जातकमांदि के विधान से जीवात्मा का ही जन्म-मरण मानना चाहिए।
- ५. सिद्धान्त—शरीर के ही मुख्यरूप से जन्म-मरण होते हैं, जीवात्मा में इनका गौण प्रयोग होता है। इन्हीं की अपेक्षा करके जातकर्मादि संस्कार का विधान किया गया है। 'जीवोपेतम्' (जीवरहित शरीर मरता है) इस शास्त्र के आधार पर भी देहादि का जन्म और आत्मा का नियत्व मानना ही उचित होगा।

(७२) आत्माधिकरण

- १. सङ्गित--प्रतिदेह उत्पत्ति और नाश से चाहे जीव के उत्पत्ति-नाश न भी माने जायँ, फिर भी कल्प के आदि-प्रन्त में जीव के जन्म एवं नाश क्यों न मान लिये जायँ? ऐ हो प्रन्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-ग्रात्मा का नित्यत्वानित्यत्व इस प्रविकरण का विचारणीय विषय है।
  - इ. संशय-कल्प के ग्रादि में आकाशादि की मौति जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं ?
- े ४. पूर्वपक्ष-मृष्टि से पूर्व भ्रद्वयत्व कथन के कारण अग्नि से विस्फुलिङ्गादि को भांति जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है।
- प्रसिद्धान्त अन्तः करणादि के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं अद्भय बहा जीवरूप से उसमें प्रवेश करता है। ग्रतः जीव का जन्म औपाविक है। 'ग्रजो नित्यः श स्यतोऽयं पुराणः' (क० २/१८) इत्यादि श्रुति से जीव के नित्यत्व का बोध होता है।

(७३) ज्ञाधिकरणम् । १२॥ म्रचिद्रपोऽथ चिद्रपो जीवोऽचिद्रप इष्यते । चिदभावात्सुषुप्त्यादी जाग्रच्चिन्सनसा कृता ।:२४॥ ब्रह्मस्वादेव चित्रूपेश्चिरसुपुरती ने लुपाते । दैनाह<sup>6</sup>टर्नेन नोगलित् त्रब्दुरिति श्रुते ॥२४॥ (७४) उत्कान्तिगत्यविकरणम् ॥१३॥

कीवोऽणुः सर्वंग वा स्यादेषोऽणुरिति वाक्यतः । उत्क्रान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणुरेव सः ॥२६॥ साभासबुद्धचाऽणुन्वेन तदुपाधित्वतोऽणुता । जीवस्य सर्वगत्वं सु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम् ॥२७॥

(७५) कर्त्रधिकरणम् ॥१४। जीवोऽकर्ताऽयव। कर्ता धियः कर्ृत्वसंभवात् । जोवकर्तृतया कि स्यादित्याहु सांख्यमानिनः । २८।।

#### ७३. ज्ञाविकरण

- १. सङ्गिति-पिछने अधिकरण में जोव की अनुत्यत्ति बतलाई गयो थी, उसी जोव में चेतनत्वा-चेतनत्व का विचार करना है; इसिलए पूर्व अधिकरण के साय इसकी हेनुहेनुमद्भाव सङ्गिति है।
  - २. विषय —जी बाश्रित चे ननत्वाचे नन्त्व इस अधि करण का विचारणीय ।वषय है ।

३. संशय-जीवातमा चेनन है, अथवा अचेतन ?

पूर्वपक्ष-सूब्द्यादि में चेतनता का अभाव होने के कारग जीवात्मा चिद्रा नहीं है।

५ सिद्धान्त-सुपुष्त्यादि अवस्था में आत्मा की चिद्रपता का लंप नहीं होता है. द्वेत जगत् का अपने कारण में विलय हो जाने के कारण केवल द्वेतरिंड ही लुप्त होती है। 'निह द्वार दुई व्टेविपर-स्रोंपोविद्यतेऽविनाशिश्वात्' (द्रष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता) ऐसा श्रुति होने के कारण भी जीवात्मा को चिद्रा ही माना है।

#### ७४. उत्कान्तिगत्यधिकरण

१. सङ्गित-ब्रह्म के साथ अभेद सम्पादन के लिए जिस प्रकार जीवात्मा में स्ययंज्योतिष्ट्व ग्रीर नित्यत्व इसम पूर्व के अधिकरणों में सिद्ध किया गया, ऐसे ही इम अधिकरण में जीवाणु हवनिरासपूर्वक विभूत्व सिद्ध करने के लिए आन्तरवहिर्माव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ कथा जाता है।

२. विषय-जोव परिमाण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. सज्ञ - जीवात्मा अग् परिमाण है, अथवा विभू परिमाण है?

४. पूर्वपक्ष--'एषोऽणुगतमा' (मु० ३-१-६) इस श्रुति से जीव में अणुत्व सिद्ध होता है; साथ

हो उत्क्रान्ति, गमनागमन का श्रवण होने से भो जीवात्ना में अणुत्व मानना ही उचित है।

५. सिद्धान्त-साभासवुद्धि अणु परिमाण वालो है, ऐपी उपाधि के कारण हो जीवात्मा में अणुश्व श्रुति ने कहा है, स्वतः तो जीवात्मा में विभुत्व हो है, वयों कि वह ब्रह्म से अभिन्न कहा गया है।

#### ७५. कर्त्रधिकरण

१ सङ्गति-नित्रस प्रकार जीवात्मा में अणुत्व औपाधिक है और स्वयंज्योतिष्ट्वादि की काँति विभुत्त्र पारमार्थिक है, ऐसे ही कर्तृत्वादि भी वृद्धि उपाधि के कारण जीवात्मा में परिकल्पित है; इस अ। न्तरविधानि संगात के कारण यह अविकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय-- जीव में कर्त त्वाकर्तृत्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३ संशय--जीवात्मा कर्ता है, अथवा अकर्ता है ?

४. पूर्वपक्ष-विकारी होने से जब बुद्धि में कर्तृत्व संभव है, तो फिर निर्विकार-जीव में कर्तृत्व

कररात्वाम घीः कर्त्री यागप्रवणलौकिकाः । व्यापारा न विना कर्त्रा तस्मान्त्रीवस्य कर्त्रुता ॥२८।

(७६) तक्षाधिकरणम् ॥१५॥

कर्तृत्वं वास्तवं कि वा कित्रतं वास्तवं भवेत् । यजेतेत्यादिशास्त्रग सिद्धस्याबाधितत्वतः ॥२६॥ असङ्गो शिति तद्बाधातस्फिटिके रक्ततेव तत् । ग्रध्यस्तं घीचश्रुरादिकरणोपाधिसंनिधेः॥३०॥

(७) परायताधिकरण्म् ॥१६॥ प्रवर्तकोऽस्य रागादिगीजो वा रागतः कृषौ । हुष्टा प्रवृत्तिवैषम्यमीजस्य प्रेरणे मवेत् ॥३१॥ सस्येषु वृटिवज्जीवेष्वोज्ञस्याविषमस्वतः । रागोऽन्तर्याम्यधीनोऽत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः ॥३२॥

क्यों माना जाय ? ऐसा सांख्यों का कहना है।

प्र. सिद्धान्त—करण होने के कारण बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नहीं घोर कर्ता के विना यागादि शास्त्रोय अथवा लोकिक व्यापार हो नहीं सकते। अतः जीवात्मा में कर्तृत्व मानना ही उचित होगा।

### ७६. तक्षाधिकरगा

- १. सङ्गिति पूर्व प्रधिकरण द्वारा शास्त्रार्थ के अर्थवत्तादि हेनुओं से जीवात्मा में कर्तृत्व बतलाया गया, वह आत्मा में किल्पत है; बस इसी धर्थ को बतलाने के लिए यह अधिकरण उपजीव्य-उपजीवक भाव सङ्गित के कारणा प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-जीवकर्तृत्व का अवास्तर विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - सञ्य—जीवात्मा में वर्तृत्व पारमाधिक है, अथवा किल्पत है ?
- ४ पूर्वपश्र—'यजेत' इत्यादि शास्त्र से सिद्ध कर्तृत्व का बाध न होने के कारण जीवकर्तृत्व पारमार्थिक ही है।
- ५- सिद्धान्त-- 'जीवारमा अगङ्ग है' इस श्रृति से कर्तृत्व का वाध होने के कारण लोहितः स्कटिक: इस प्रतीति की भाँति आक्ष्मा में भी कर्तृत्व कल्पित है। बुद्धि, इन्द्रिगादि करण के सिन्नधान रूप उपाधि के सिन्नधान से जीवात्मा में कर्तृत्व ओपाधिक हो सिद्ध होता है।

### ७७. परायत्ताधिकरण

- १. सङ्गिति—पूर्व अधिकरण द्वारा जीवात्मः में औराधिक कर्तृत्व सिद्ध किया गया थां, बव उस कतृत्व को ईश्वराधीन सिद्ध करने के लिए उग्जीवर-उग्जीवकमाव सङ्गिति के काः ए। यह अधिकरए। प्रारम्म किया जाता है।
  - २. दिषय-जीवात्मा के कतृत्वप्रयोजक का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-जीवात्मा के कर्तृत्व के प्रवत्त रागादि हैं, प्रथवा ईश्वर है ?
- ४. पूर्वपक्ष-कृषि अदि लोकिक व्यापार में कर्ता को रागतः प्रवृत्ति देखी गयी है; साथ ही ईश्वर को प्रेरक मानने पर उसमें वैषम्यदोष भी आ जायेगा । अतः कमं में जीवात्मा के प्रवर्तक रागादि मान नदोष ही हैं, ईश्वर नहीं ।
- प्र. सिद्धान्त—कृषि आदि की उत्पत्ति में जिस प्रकार वृष्ट सामान्य प्रयोजक है, ऐसे ही कमं में जिल्लान्य का सामान्य प्रेरक ईश्वर है; अतः ईश्वर में वैषम्यदोष नहीं आयेगा। विशेष प्रेरक रागादि होते हुए भी वे ईश्वर श्वी हैं। अतः कर्भ में जींवारमा का प्रवर्तक मुख्यरूप से ईश्वर ही है।

(७८) ग्रंशाधिकरणम् ॥१७॥ कि जीवेश्वरसांकर्षं व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् । अभेदभेवविषयात्सांकर्यं न निवार्यते ॥३३॥ ग्रंशोऽविच्छित्र आभास इत्यौपाधिककल्पनः । जोवेशयोग्यंबस्था स्पाज्जोवानां च परस्परम् ॥३४॥

( बादिता इलो० सं० –१७२ ) (इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।)

।। अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।

(७१) प्राणोत्पत्यधिकरणम् ॥१॥

किमिन्द्रियाण्यनादोनि सृज्यन्त वा परमात्मना । सृष्टः प्रागृषिनाम्नैषां सद्भावोक्तेरनादिता ॥१॥ एकबुद्धचा सर्वबुद्ध मौति हत्वाञ्जनिथुतेः । उत्पद्यन्तऽय सद्भावः प्राणवान्तरसृष्टितः ॥२॥

#### ७८. ग्रंशाधिकरएा

१ सङ्गिति—पूर्वं प्रधिकरण द्वारा जीवात्मा में नित्यत्वादि बतलाने के बाद इस अधिकरण द्वारा ब्रह्माभेद योग्य जीव में तदंक्य बतलाने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता हैं।

२. विषय-जीव-ईश्वर के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-जीव मीर ईश्वर का सांकर्य है, अथवा व्यवस्था है?

४. पूर्वपक्ष-भेद और अभेदबोबक श्रुतियों को देखते हुए जोव और ईश्वर के सांकर्य का वारणकर व्यवस्थित करना सम्मव नहीं है।

प्र. सिद्धान्त—जीव ब्रह्म का श्रश है, अविच्छित्र है और स्नामास है; इस प्रकार सौराधिक कल्पना मानकर जीव और ईश्वर की एवं जीवों का भी परस्पर व्यवस्था सम्भव हो जाता है। अतः जीव-ईश का स्थवा जोवों के परस्पर सांकर्य का आग्रह दुराग्रह हा है।

( द्वितीय अध्याय तृतीय पाद समाप्त )

#### **-**\*-

।। द्वितीयाध्याय-चतुर्थ पाद ।।

भौतिक इन्द्रियों की उत्पत्ति, संख्या और तत्त्रादिविषयक श्रुतियों के परस्पर निरोध का परिहार चतुर्थ पाद से किया गया है।

(७६) प्राणोत्पत्त्रधिकरण

- १. सङ्गित-पूर्व अधिकरण द्वारा कर्तृंत्वस्य ह्यावधारण किया गया, अब जीवात्मा के उपकरण इन्द्रियादि बुद्धिस्य हैं; उनकी उत्पत्ति बतलाने के लिए बुद्धिस्य सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विवय-गाणोत्पत्ति इस विधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय-क्या बागादि इन्द्रियां अनादि हैं, अथवा परमात्मा के द्वारा रचे गये हैं?

- ४. पूर्वपक्ष सृष्टि से पूर्व ऋषि नाम से कही गयी इन इन्द्रियों का अस्तित्त्र सुना जाता है, अतः इन्द्रियों अनादि हैं।
- प्र. सिद्धान्त-एक के ज्ञान से सर्वज्ञान को प्रतिज्ञा, इन्द्रियों के भीतिकत्व का प्रमाण और उत्पत्तिश्रुति की विद्यमानता को देखते हुए इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ही युक्ति संगत है। सुब्टि से पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव तो प्रवान्तरसृष्टि को लेकर कहा गया है।

4

(८०) सप्तगत्यधिकरणम् ॥२॥

सप्तैकादश बाऽक्षाणि सप्त प्राणा इति श्रुतेः । सप्त स्युर्मूर्धनिष्ठेषु चिछद्रेषु च विशेषणात् ॥३॥ श्रशीर्षण्यस्य हत्तादेरपि वेदे समीरणात् । ज्ञेषान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कार्थानुसारतः ॥४॥ (८) प्राणाणुत्वाधिकरणुम ॥३॥

व्यापीत्यणूनि वाऽक्षाणि सांस्या व्यापित्वमूचिरे । बृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कमंवशाद्भवेत् ॥५॥ देहस्थवृत्तिमद्भागेव्वेवाक्षत्वं समाप्यताम् । उत्क्रान्ययाविश्वतस्तानि ह्यणूनि स्युरदर्शनात् ॥६॥ (५२) प्राराशेव्डचाधिकरणम् ॥४॥

मुख्यः प्राणः स्यावनादिर्जायते वा न जायते । ग्रानीदिति प्राराचेष्टा प्राक्सूब्टेः श्रूयते यतः । ७॥

#### ८० सप्तगत्यधिकरण

१. सङ्गिति—पूर्व अधिकरण द्वारा इन्द्रियों की उत्पत्तिश्रुतिविरोध का परिहार किया गया, अब उनसे भिन्न जीवात्मा का विवेक करना है; अतः इन्द्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिए आश्रयाश्रयोभाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय - वागादि इन्द्रियों की संख्या का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संजय-इन्द्रियां सात हैं, अथवा एकादश हैं ?

४. पूर्वपक्ष—'सप्तप्राणाः' (मु० २-१-८) इस श्रुति के बन से मस्तकस्थ सात खिद्रों में रहने बाली इन्द्रियों की संख्या सात हा है।

४. सिद्धान्त-शिरस्थ छिद्र से भिन्न हस्तादि इन्द्रियों का भी वर्णन वेद में मिलता है, अतः इन्द्रियों एकादश हैं, जिनके कार्य पृथक्-पृथक् देखे जाते हैं।

**८१. प्राणाणुः वाधिकरण** 

- १. सङ्गिति—अपरिच्छित्र अहंकार जन्य होने के कारण इन्द्रियों भी अपरिच्छित्र (विभु) हैं, किर भला उनका शरीर से उत्क्रमण किस प्रकार हो सकता है ? ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण इस अधिकरण की रचना हुई है।
  - २. विषय--इन्द्रियों के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय--इन्द्रियां अरण् परिमारण हैं, अथवा व्यापक हैं ?

४. पूर्वपक्ष - सांख्यों ने इन्द्रियों को व्यापक माना है। तत्त्व् देह में पूर्वकर्मानुसार इन्द्रियों का

व्यापार होता रहता है; अतः इन्द्रियां विभू है।

५. सिद्धान्त—देह में होने वाले व्यापारविशिष्ट भागों शरोर में ही इन्द्रियाँ परिच्छिन्न रहती हैं; अतः इन्द्रियाँ विभु नहीं हैं। साथ ही, मृतशरीर से इन्द्रियों का उत्क्रमण भी सुना और देखा जाता है। अतिसूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियाँ देखी नहीं जाती; अतः वे परिच्छित्र ही हैं, विभु नहीं।

दर. प्राणश्रेष्ठ्याधिकरण

१. संगति—पिछले अधिकरणों में इन्द्रियों की मुख्य्यादि का प्रतिपादन किया, अब मुख्य प्राण में भी प्रथमाधिकरणन्याय का अतिदेश करते हैं; ग्रतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी अतिदेश संगति है।

२. विषय--मुख्यप्राण की उत्पत्ति का विचार इस अधिकरण का विषय है।

३. संशय-मुख्यप्राण अनादि है, अथवा उत्पन्न होता है ?

४. पूर्वपक्ष--मृष्टि से पूर्व प्राण की चेष्टा 'आनीदबातं स्वषया तदेकम्' (ऋ० सं० द.७-१७)

मानीविति बह्मसत्त्वं प्रोक्तं वातनिवेवनात् । एतस्मान्जायते प्राण इत्युक्तरेव जायते ॥६॥

द३) न वायुक्रियाऽधिकरराम् ॥१॥

वायुर्वाऽक्षिक्रिया वाडन्यो या प्राणः श्रुतितोऽनिलः। सानान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्यैरेव्सुदीरगःत् ॥६॥ भात प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रुतिः । वायुज्ञत्वेन सामान्यवृत्तिनिक्षव्वतोऽन्यता ॥१०॥ (८४) श्रव्धाणुरवाधिकरणरम् ॥ ॥

प्राणोऽयं विभुरहरो वा त्रिभुः स्यात्न्जुष्युपक्रमे । दिरण्यगर्भगर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥१९॥ स्मिष्टिच्यष्टिरूपेण त्रिभुरेवाऽऽविवेविकः । आध्यात्मिकोऽलाः प्राणः स्यादहरयस्य यथेन्द्रियम् ॥१२॥

(६५) ज्योतिराद्याधिकरणम् ॥७॥

स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता । नो चेद्वागादिजो भोगो देशा सं स्वात्र चाऽहरमनः ।।१३॥

इस श्रांत में सूनी गयी है, अतः मुख्य गए। अन दि है।

प्रसिद्धान्त--'एतस्माज्जायते प्राणः' (मु॰ २-१-३) इम मुण्डक श्रुनि के आधार पर इतर प्राणों की मौति मुख्यप्राण को उत्ति भी सुनो जातो है; अतः 'आनीत्' शब्द उत्ति से पूर्व प्राण को सद्मात्र का सूत्र क नहीं है क्यों कि वहां पर 'प्रवातम्' ऐना भी विशेषण है। उत श्रुनि को मूल-प्रकृति में प्राणादि मनस्त विशेष का अनाव दिवनाना अभी ध्र है, अतः उम भुति से प्राण उत्तिश्रुति का कोई दिरोध नहीं है।

द३. न वायुक्तियाधिकरण

- १. सङ्गीत--इम प्रकार प्राण उत्पति का विचारक अब उनका स्वका बतलाने के लिए प्रसंग सर्गान से यह अधिकरण कहते हैं।
  - २. त्रियय-मुख्य प्र'ण का स्वरूप इनं अधिकरण का विवःरणीय विषय है।

३. संज्ञा-- गुरुप प्रत्ण क्या वायु है, इन्द्रियों का व्यासार है, अयवा वायुविशेष है ?

४. पूर्व स्म -- श्रुति के नाघार पर वायु हो प्राण है ग्रयदा इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को प्राण मानना वाहिए क्यों क ऐना हो सांख्यों ने प्राण को माना है।

५. तिद्वान्त--'त्र'हात यु से प्राण प्रवृत्त होता है' इस श्रुति द्वारा प्राण और बाह्य नायु में भेद बतालाया गया है, एकनाश्रुति ने तो तत्त्वदृष्टि से अभेद बतलायी है। मन की भाँति इन्द्रिय-ब्यागर का सामान्यरूप से प्रेरक प्राण भी है, जो इन्द्रियों से प्रयक् है।

द४. श्रेडठाणुश्वाधिकरण

- १. मङ्गिति—प्राण की उत्पत्ति और स्वरूप पिछने दो अधिकरणों में बतलाये गये, अब उसका परिमाण बतलाने के लिए भतिदेश सगित से यह अधिकरण प्रारम्भ होता है।
  - २ विषय-प्राण के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

र संशय-नया प्राण विभ् है, यथवा परिच्छिन्न है ?

४. पूर्वपक्ष-क्षुद्र जन्तु से लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त सभी देह में समान रूप से रहने के कारण प्राण

४. सिद्धान्त—समब्टिरूप से आधिदैविक व यु विभु है और व्यव्टिरूप से आध्यात्मिक वायु

द्र. ज्योतिराद्यधिकरण १ सङ्गति—विद्युले अधिकरण में मुख्यत्राण को अव्यात्मदृष्टि से पि चिक्रत्र और अधिदंत्रदृष्टि से विभुवतलाया गया, अब इस अधिकरण में प्राणप्रसंग के कारण प्रधिदेव हादि से अधिष्ठित इन्द्रियों श्रुतनग्ग्यादितन्त्रत्वं भोगोऽग्यादेस्तु नोचिनः । देवदेहेषु सिद्धत्वाज्जीवो भुङ्के स्वकर्मणा ।।१४॥
.(६६) इन्द्रियाधिकरणम् ॥६॥

प्राणस्य वृत्तयोऽक्षाणि प्राणात्तरवान्तराणि वा । तद्रपत्वेश्रुतेः प्रागनाम्नोक्तत्वाच्य वृत्तयः ॥१५॥ श्रमाश्रमाविभेदोक्तर्गौणे तद्रूपनामनी । आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः ॥१६॥

(८७) संज्ञामूनिक्ल्प्त्यधिकरणम् ॥६॥

नामरूपव्याकरण जीवः कर्ताऽयवेश्वरः । अनेन जीवेनेश्युक्तंव्यक्ति जीव इच्यते ॥१७॥

की चेष्टा वतनाना अभीष्ट है; अतः पूच अधिकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग संगति है।

२ विषय-- चक्षुरादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

इ. सशय-क्या चक्षुरादि इन्द्रियों को प्रवृति दैत्रात्रीन हैं, अयवा दैत्रनिरपेत्र, स्वतन्त्र है?

४. पूर्वपक्ष -- इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वतन्त्र ही है, दशधीन नहीं वर्षाकि देवाबीन मानने पर देवताग्रों का ही भोग माना जायेगा, ग्रात्मा का नहीं।

५. सिद्धान्त—वागादि इन्द्रियों को पवृत्ति दैवाधीन मानने पर भो भाग देवनाओं का मानना उचित नहीं है क्योंकि देवताओं का भोग ता देवशरीर में ही सिद्ध होता है, अन्य शरीरों में ता अपने कमीनुसार जाव ही भोक्ता माना गया है, जो उचित ही है।

#### ८६. इन्द्रियाधिकरस

१ सङ्गिति—मुख्यप्राण से भिन्न जब इन्द्रिशों को सत्ता हो नहीं है किर उसके ग्रविष्ठातृदेव की चिन्ना ही क्यों की जाये? इस प्रकार बाक्षप होने पर यह ग्रविकरण जारम्भ किया गया है। इनलिए पूर्व ग्रविकरण के साथ इसकी ग्रक्षेप सङ्गिति है।

२ विषय-इन्द्रियों के अस्तित्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

ः. संशय-व । इन्द्रियां प्राण के ही व्यागारविशेष हैं, अथवा प्राण से भिन्न इन्द्रियां तत्त्वान्तर हैं?

४. पूर्वपक्ष-वागादि इन्द्रियों में प्राण्य रूपत्व सुना गया है, प्राण्य नाम से वागादि इन्द्रियों को कहा जाता है। अतः प्राण्य के ही व्यापारिवशेष वागादि इन्द्रियों हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं।

५. तिद्धान्त—वागादि इन्द्रियों का श्रान्त होना कहा गया है; किन्तु मुख्य प्राण का नहीं। अतः वागादि रूप ग्रोर प्राण न म इन्द्रियों के गीए। हैं, आलोचक होने के कारए। अन्य इन्द्रियाँ प्राणः नाम से कही गयी हैं। अतः प्राण देह भीर इन्द्रियों का नेता है।

८७. संज्ञामूर्तिक्ल्प्स्यधिकरण

- १. सङ्गिति—पिछले अधिकरण में नाम रूप के भेद से प्राण और इन्द्रियों में भेद कहा गया था, अब प्रशंगवद्यात् न म रूपव्याकरणहेतु दिखलाने के लिए यह प्रधिकरण -ारम्भ होता है; अतः पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी प्रसंग संगति है।
  - २. विषय -- नाम-रूप के कर्ता का दिचार इस अधिकरण में किया गया है।

३ संशय-नाम रूप का व्याकरणकर्ता जीव है, अथवा ईश्वर है ?

४. पूर्वपक्ष-सृष्टि के बाद जीवरूप से परमेश्वर का प्रवेश कहा गया है, अतः नाम-रूप का कर्ता जीव ही है।

प्र. सिद्धान्त-नाम-रूपव्याकरण का कर्ता परमेश्वर को ही मानना चाहिए जो सम्पूर्ण सृष्टि में प्रवेशकर सिन्नोबिमात्र से सबके साथ जुड़ा हुत्रा है। सम्पूर्ण तगत् की रचना में जीव स्वतमर्थ है, ईश्वर ही समर्थ है। जीवान्वयः प्रवेशेन संनिधेः सर्वसर्जने । जीवोऽशक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तयेक्षि तुः ॥१८॥

( ब्रादित. इलो० सं० - १६० ) ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

#### west them

।। अथ तृतीयोऽध्यायः-प्रथमः पादः ।।

(दद) तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकररणम् ॥१॥

मविष्टितो वेष्टितो वा मूतसूक्ष्मैः पुमान्त्रजेत् । मूतानां मुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः ॥१॥ बीजानां दुलंभत्वेन निराधारेन्द्रियागतः । पञ्चमाहृतितोक्तोरुचे जीवस्तैर्याति वेष्टितः ॥२॥

'नामरूपे व्याकरवाणि' (छा॰ ६-३·२) इस श्रुति के द्वारा उत्तन पुरुष का कथन तो आवेक्षणमात्र हो है, अन्य कुछ भी नहीं है।

इस प्रकार विरोधपरिहारनामक द्वितीय अध्याय के चतुर्थं पाद के ग्रधिकरणों का विचार किया गया। इसके साथ ही वैयासिक न्यायमाला द्वितीय अध्याय की कैलास पीठाघोश्वर आचार्य म० मं० श्रीमस्स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रिवत लिलता व्याख्या पूर्ण हो गयी।

।। द्वितीय बच्चाय चतुर्थ पाद समाप्त ।।

#### ~~~

## 🕸 तृतोय अध्याय-प्रथम पाद 😝

साधनाख्य तृतीय ग्रध्याय में सभी साधनों का विचार किया जायेगा । इसके प्रथम पाद में जीव के परलोक गमनागमन की चिन्ता वंराग्यसम्पादनाथ की जायेगी ।

प्रथमाध्याय के द्वारा ब्रह्म में जो श्रुतियों का समन्वय बतलाया गया था; उस समन्वय का द्वितीय प्रध्याय में स्मृति, न्याय एवं श्रुति के साथ जव परस्पर विरोध आया तब उस विरोध का निराकरणकर अनिश्चयात्मक, अप्रामाण्य का निष्ध कर दिया गया। अब तृतीय प्रध्याय में साधनों का विचार करना है, इसलिए पूव अध्याय के साथ इसकी हेतु हेतुमद्भाव सङ्गति है।

### दद तदन्तरप्रतिपस्यधिकरण

- १. सङ्गित—इससे पूव अधिकरण में जीव की उपाधियों का विचार किया गया, अब इस अधिकरण में तदुपजीव्य इस उपाधि से उपहिन जीवात्मा में वैराग्यसम्पादनार्थ विचार करना है; इसलिए पूव प्रधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गित है।
  - २. विषय सोपाधिक जीव की गत्यागित का विचार इस अधिकरण का विषय है।
- ३. संशय—क्या सूक्ष्म से अपरिवेष्टित जीव परलोक में जाता है, अथवा परिवेष्टित जाता है ? ४. पूर्वपक्ष—जीवात्मा के साथ इन्द्रियों का जाना जैसा सुना गया है, वैसा भूतों का जाना नहीं सुना गया है क्यों कि पञ्चभूत तो सवंत्र सूलभ हैं; अतः भूत से अपरिवेष्टित ही जीव परलोक में जाता है।
- प्. सिद्धान्त—जीवात्मा के शरीरारम्भक बीज दुर्लंग होने से भूतसूक्ष्म के साथ ही जीवात्मा का शरीरान्तर ग्रहण के लिए गमन होता है। भूतसूक्ष्म का आधार लिए बिना जीवात्मा एवं उसके इन्द्रियों की गति हो भी नहीं सकती और पञ्चम आहुति की पूर्ति के लिए भी जीवात्मा भूतों से परिवेष्टित ही शरीरान्तर ग्रहण के लिए जाता है, ऐसा मानना उचित होगा।

(८६) कृतात्ययाधिकरणम् ॥२॥

स्वर्गावरोही क्षीणानुशयः सानुशयोऽयवा । यावत्संपातवचनात्क्षीणानुशय इव्यते ॥३॥ जातम।त्रस्य भोगित्वादैकभव्ये विरोधतः । चरणश्रुतितः सानुशयः कर्मान्तरेरयम् ॥४॥

(६०) अनिष्टादिकार्यधिकरणम् ।।३॥

चन्द्रं याति न वा पापी ते सर्व इति वाक्यतः। पञ्चमाहुतिलाभार्थं भोगाभावेऽपि यात्यसौ ॥५॥ भोगार्थमेत्र गमनमाहुतिव्यंभिचाितणो । सर्वश्रुतिः सुकृतिनां याम्पे पापिगितः श्रुता ॥६॥

#### (८६) कृतात्ययाधिकरण

- १. सङ्गित—यागादि क्रिया से सम्बद्ध जल पाँचवी अम्बुति में पुरुष संज्ञा के रूप में परिएत हो जाता है, इस हेतु का आश्रय लेकर जलादि भूनसूक्ष्म से परिवेदिन्त जीव का चम्द्रलोक से नोचे आना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उम समय जीवात्मा में कम का अभाव हो जाता है; इस प्रकार आक्षा होने पर इम अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है, अतः पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी आक्षेप संगति है।
  - २. विषय स्वर्ग से लौटने वाले जीवास्पा को गनि का विवार इस पश्किरण का विषय है।
- ः. संशय स्वग से लीटने वाला जीव सम्पूर्ण कर्म कल भोगकर मत्यं लोक में आता है अथवा कर्म के साथ ही लीटता है ?
- ४. पूर्वपश्च—'यावत्मम्पातम्' इस वाक्य के आवार पर प्रारब्ध हर्मभागपर्यन्त जीवात्मा का स्वर्ग में रहना माना गया है तत्पश्चात् निरनुशय जीव ही स्वर्ग से मत्यंलोक में लौटता है।
- ४. सिद्धान्त—जिन कमों के फल भोगने के लिए जीवात्मा स्वयं लोक में जाता है उन्हीं कमों का फल वहाँ रहकर भोगता है, दोप कमें बने रहते हैं जिनका भोग मत्यलोक में आकर करना पड़ता है। इन शेष कमों का फलभोग एक जन्म में हो भी नहीं सकता। साथ ही 'रमणीयचरणाः' इस श्रुति के आघार पर भी अन्य कमों से परिवेष्टित ही जीव लौटता है, निरनुशय नहीं, क्यों कि समस्तकर्मफलभोग हो जाने पर तो जन्म हो ही नही सकता।

(६०) म्रनिष्टादिकार्यधिकरमा

- १ सङ्गित—केवल इष्टादि कमें करने वाले हो चन्द्रलोक जाते हैं; ऐसी बात नहीं है; किन्तु उनसे सिन्न कमें करने वाले का भी चन्द्रलोकगमन सम्भव है, इस प्रकार माक्षेप सङ्गिति पूर्वीधकरण के साथ इस अधिश्करण की है।
- २. विषय--- जो इष्टादि कर्म नहीं करते ऐसे की चन्द्रलोक यात्रा इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संगय-पापो चम्द्रलोक जाता है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष--'ते सव गच्छन्ति' इस वाक्य के द्वारा सभी का चन्द्र लोकगमन सुना गया है, अंन्तर इतना हो है कि इष्टादिकारियों का चन्द्र नोक में भाग भा होता है और दूसरों का भोग नहीं होता। भोग न होने पर मो पञ्चम ग्राहृति की पूर्ति के लिए पापियों का भी चन्द्र नोकगमन युक्तिमङ्गत है।

थ्. सिद्धान्त —चन्द्र लोकगमन भाग के लिए ही होता है। 'सब श्रुति पुण्यादनाओं के लिए हो कही गयी है, पापयों को तो यमलोक में यातना ही सुनी जाती है।

(६१) साभाष्यायस्यिध्करणम् ॥४॥ वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वाऽवरोहिणः । वायुभूं त्वेत्यादिवाक्यानत्त् द्भावं प्रपद्यते क्षंवस्तूक्ष्मो वायुवशो युक्तो घूमादिभिभवेत् । ग्रन्यस्यान्यस्वरूश्तवं न मुख्यमुपपद्यते 1154

(१२) नातिचिराधिकरणम् (५)

बीह्यादेः प्राप्त्रिकस्वेन त्वरया वाऽवरोहति । तत्रानियम एव स्यानियामकविवजनात् दु खं न्नोह्यादिनिर्याणमिति तत्र विशेषितः । विलम्बस्तेन पूर्वत्र त्वराऽर्यादवसीयते (६३) अन्याधिष्ठिताधिकरणम् ॥६॥

ब्रीह्यादौ जम्म तेषां स्यात्संत्रलेषो वां जिनभवेत् । जायन्त इति मुख्यत्वात्पशुहिसादिपापत ।।११।।

(११) साभाव्यापस्यधिकरण

१. सङ्गति—इस प्रकार मागंद्रयवणेनसामर्थ्य से 'तृतीयं स्थानम्' इस श्रुति में आया हुआ स्थान शब्द मार्ग का उपलक्षक है, वैसा यहाँ पर 'तदा इह' इस श्रुति में सादृश्य का उपलक्षक कुछ भो नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है, ऐ नी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह विवकरण प्रारम्भं किया गया है।

२. विषय-श्रुति के मुख्यार्थ-गौणार्थ का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३ संशय-स्वर्ग से लौटने वाले बीवात्मा को आकाशादि स्वरूपत्व की प्राप्ति होती है? षथवा साम्य की ?

४. पूर्वपक्ष-स्वर्ग से लौडने वाला जीवारमा 'वायुर्भुखा' इत्यादि वाक्य से तत्तद्भाव को प्राप्त करता है।

५. सिद्धान्त-आकाशादि के समान सूक्ष्मरूप वायु के वशीभूर धूमादि से युक्त जीव रहता है, मुख्य रूप नहीं, क्योंकि मन्य अन्य का मुख्य नहीं हो सकता, वह तो गौण ही रहता है।

(६२) नाति बराधिकरण

- १. सङ्गित--इस प्रकार पूर्वाधिकरण में स्वगं से लौटने वाले जीवात्मा की स दृश्यापत्ति बतलायी गर्या थी, अब उसी को उपजीव्य बनाकर प्रन्य बातों का भी विचार करना है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी उपजीव्य-उपजीवकभाव संगति है।
  - २. विषय-ग्राक शसाद्द्य।पत्तिकाल का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

इ संशय-निह्यादिभावप्राप्ति से पूर्व विलम्ब से अवरोहण होनः है अरवा स्वरित गति से ?

४. पूर्वपक्ष-नियामक शास्त्र के अभाव में आकाशादि के साथ साद्व्यापत्ति दिलम्ब अथवा व्यविलम्ब के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं किया जा सकता।

प्. सिद्धान्त-र्वाह्य।दि मे प्रविष्ट हो जाने के बद वहाँ से निष्क्रमण कष्टकारक है, ऐशा विशेषसा दिया गया है। अतः उससे पूर्व बाकाशादि के साथ सादृश्यापत्ति शोधना से ह ती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए क्योंकि ब्रीह्मादि के बाद विलम्ब मे निष्क्रमण कहा गया है।

(६३) अन्याधिष्ठिताविकरण

१. सङ्गति-यद्यपि 'बुनिष्प्रपतरम्' शब्द से बीह्यादि में चिरकाल तक रहंना लक्षित होता है, फिर भी प्रकृत में तिलमाषा।दभाव से जो जीवात्मा का जन्म होता है वह जीव का जन्म मुख्य नहीं कहा जा सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२ विषय--स्दर्ग से लौटने वाले जीवात्मा की व्रीह्य दि जन्मप्राप्ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

वैघास पापसब्लेषः कमव्यापृत्यनुक्तितः । इविद्यादौ मुख्यजनौ चरणव्यापृतिः श्रुता । १२००० (स्रादितः इलोक सं०-१६०)

।। इति तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः समाप्तः ।।

سوالله في

🐞 श्रथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 🍪 (६४) सन्ध्याधिकरणम् । १॥

सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्नमृष्टिः सत्या श्रुतीरणात्। बाप्रदेशाविशिष्टत्वादीश्वरेणैव निमिता ॥१॥ देशकालाद्यनौवित्याद्वाधितत्वाच्चं सा मृषा । ग्रभाबोक्तेर्द्वेतमात्रसाम्याञ्जीवानुत्रादतः ॥२॥

३. सज्ञण--स्वर्गावरोही जीव का ब्रोह्मादि में जन्म संरलेषमात्र है प्रथवा मुख्यरूप है ?

४. पूर्वपक्ष — जायन्ते' इस श्रुति के अधार पर उसका बीह्यादि योनि में मुख्य जन्म ही मानना चाहिए, क्योंकि स्वगंप्राप्ति के लिए यागादि का अनुष्ठान करते समय पशुहिंसादि पाप हा जाने के कारण उनके भोग के लिए संवर्गारोही जीव का व्राह्मादि योनियों में जन्म लेना मुख्य ही है।

प्र. सिद्धान्त—विहित कर्भ से पाप नहीं लगता और द्रीह्यादि योनिप्राप्ति बतलाते समय किसी कर्मव्यापार का कथन नहीं है, जिससे कि आप की कल्मना उचित मानी जा सके। हाँ, उसके वाद कुत्ते, बाह्यणादि योनियों में जो जन्म होता है उसमें चरणव्यापार का उल्लेख 'रमणीयचरणाः' कपूयचरणाः' इस वाक्यों द्वारा किया गया है। अतः वे जन्म मुख्य माने जाते हैं; किन्तु द्वीह्यादि के साथ तो स्वर्गावरोही का संश्लेषमात्र ही होता है।

[ तृतीय श्रध्याय-प्रथमपाद समाप्त ]

\* \* \*

🐞 तृतीय अध्याय-द्वितीय पाद 🍪

इस पाद के पूर्वभाग में 'त्वम्' पद। थं का प्रौर उत्तरमाग में 'तत्' पदार्थ का शोधन बतलाया

गया है।

पिछले पाद में पञ्चाग्निविद्या का उदाहरण देकर जीवे की गृति-आगृति का विद्यार किया गया था। अब इस द्वितीय पाद में कर्मफल से विरक्त मुमुक्षु को महावाक्यार्थज्ञान कराने के लिए तत्त्वम्' पदार्थ का शोधन वतलाया जाता है। इसलिए पूर्वपाद के साथ पाद को हेतुहेतुमद्भाव संगति है।

६४. सन्घ्याधिकरण

१ सङ्गिति—भिन्न पाद होने के कारण पूर्व प्रधिकरण के साथ इस प्रधिकरण की संगति बतलाना आदन्यक नहीं।

२. विषय - जीव का स्वरूप इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संजय-स्वयनसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या ?

४. पूर्वपक्ष-'अथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते' इस प्रमाणभूत श्रुति के प्राधार पर स्वप्नसृष्टि को सत्य हा मानना चाहिए। जाग्नद् देश के समान ही स्वप्न भी ईरवर द्वारा निमित होने से सत्य ही है।

प्र. सिद्धान्त — शरोर के भे तर सूक्ष्म नाड़ियों में दोखने वाले स्वप्न दृश्य का होना उचित नहीं जान पड़ता और जगने पर स्वप्नदृश्य का बाध भी हो जाता है। माथ ही 'न तत्र रथाः' इस श्रुति से स्वर्ण में रथादि का अभाव भी बतलाया गया है। द्वंतमात्र की समानता को लेकर जीव का अनुवाद किया गया है। अतः स्वप्न को स्रष्टा ईश्वर नहीं है, वह ता वासनामय जीव के द्वारा कल्पित है।

(६५) तदभावाविकरणम् ॥२॥

नाडीपुरीतद्बह्याणि विकल्प्यन्ते सुषुप्तये । समुच्चितानि वैकाण्यविकल्प्यन्ते यवादिवत् ॥३॥ समुच्चितानि नाडोभिरुपसृष्य पुरीति । हृत्स्थे ब्रह्मणि यात्यंक्यं विकल्पे त्वष्टदाषता ।।४।

(१६) कर्मानुस्मृतिशब्दविष्यधिकरणम् ॥३॥

यः कोऽप्यनियमेनात्र बुष्यते सुप्त एव वा । उदिबन्दुरिवाशक्तेनियन्तुं कोऽपि बुष्यते ।।१।। कर्माविद्यापरिच्छेदादुदबिन्दुविलक्षणः एव बुध्यते शास्त्रातद्र्यायः पुनभवति ।।६।। स

#### ६५. तदभावाधिकरण

१. सङ्गति - जीव को स्वयंत्रकाश बतलाने के लिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया है। अव ब्रह्म के साथ अभिन्न होने योग्य सुषुप्त पुरुष कहाँ रहता है, इस वात पर विचार इस अधिकरए। में किया जायेगा। अतः पूर्व के साथ इसकी एकाधिकारस्व सङ्गति है।

२. विषय- छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद् में जीव का सुषुष्ति स्थान भिन्न-भिन्न बतलाया

गया है, इस अधिकरण का यही विचारणीय विषय ह।

- ३. संशय-वया नाड़ियों में, पुरोतत् में एवं ब्रह्म में जीव की सुषुष्ति विकला से होती है अथवा इन स्थानों का समुच्चय है।
- पूर्वपक्ष—उक्त अनेक प्रमाणभूत श्रुतियों को ग्राधार मानकर इन स्थानों में जीव की सुपुष्ति विकल्प से माननो चाहिए। जिस प्रकार 'ब्रीहिभियजेत' 'यवैवायजेत' इन दोनों श्रुतियों के आधार पर याग का अनुष्ठान ब्रीहि और जी से विकल्पपूर्वक ही होता है, वसे ही अनेक स्थानों में से जीव स्वेच्छा से कहीं भी शयन कर सकता है।
- ५ सिद्धः नत-नाड़ियों से निकलकर पुरीतत् में और वहां से निकल कर हृदयस्य ब्रह्म में जीव का शयन समुच्चयपूर्वक ही होता है। ब्रह्म में प्रवेश के लिए नाड़ियाँ एवं पुरीतत् तो द्वारमात्र है, सुषु प्त स्थान तो एक ब्रह्म हो है। विकल्प मानने गर माठ दोष भी आते हैं।

' १६) कमिनुस्मृतिशब्दिबच्यधिकरण

- १. सङ्गति पिछले ग्रधिकरण में बहा को जीव का स्वापस्थान बतलाया था, वह ठीक नहीं है। ऐसा मानने पर सोने वाला जीव दूपरा ग्रीर जागने वाला दूसरा हो जायेगा। अतः ब्रह्म से भिन्न भी जीव का स्वाप स्थान सम्भव है, ऐसी आक्षेप सङ्गति पूर्व के साथ इस अधिकरण की है।
  - २. विषय—सोने वाले एवं जागने वाले जीव का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- 3. संशय—क्या पहले दिन सोया हुमा जीव ही दूसरे दिन नियमत: जागता है अथवा कोई धन्य जीव ?

४. पूर्वपक्ष-जलाशय में डाला हुआ जल ही फिर से घट में नियमत: नहीं आता, ऐसे ही सुषुप्तावस्था में ब्रह्म को प्राप्त हुमा जीव ही जगता है ऐसा कोई नियामक नहीं है।

प्र. सिद्धान्त- सोया हुआ जीव ही जगता है; यह वान कर्म, प्रत्यभिज्ञा, स्मृति, शब्द तथा विधिशास्त्र से सिद्ध होती है। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण घट को जल शय में रख दिया जाय, उल्टा न किया जाये, तो पहले का रखा हुना जल ही उस घट में आता है, ऐसे हो अविद्यादि उप िय से उपहित जीव मुपुष्ति में ब्रह्म के साथ तादारम्य प्राप्त करता है। इसलिए जगने पर अपने ब्याध्यादि

## (१७) मुग्घेऽषंतम्यत्यधिकरम् ॥४.।

कि मूर्छेका जाग्रदादी कि वाऽवस्थान्तरं भवेत् । अन्याऽवस्था न प्रसिद्धा तेनेका जाग्रदादिषु ॥७॥ न जाप्रतस्वप्नयोरेका द्वेताभानाम्न सुप्तता । मुखादिविकृतेस्तेनावस्थाऽन्या लोकसमता ॥६॥

(६८) उभयलिङ्गाधिकरणम् ॥४॥

बह्य कि रूपि चारूपं भवेत्रोरूपमेव वा । द्विविवश्वतिसद्भावाद ब्रह्म स्थादु नयारमंकम् । हा। नीरूपमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यमपूर्वतः । रूपं स्वन् द्वते भ्रान्त मुभयत्वं विरुध्यते ।।१०।।

### (६७) मुखेऽधंसम्पत्वधिकरण

१. सङ्गित-पूर्वं अधि हरणा में कर्मादि पाँच हेतु शों से सोने वाले और जागने वाले जोव में ऐक्य बतलाया गया था, वैसे ही सुपुष्ति और मूच्छों में भी प्रत्यभिज्ञा के बल से ऐक्य मानना चाहिए। बतः पुर्वं के साथ इस अधि हरणा की दृष्टान्त सङ्गिति है।

२. विषय - स्वाप एवं मूच्छी मे ज वाभिन्नत्व इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय-- वया सुपु प्त हो मूर्च्छा है प्रथवा मूर्च्छा सुपुष्ति से भिन्न अवस्था है ?

४. पूर्वपक्ष - मूच्छा को सुषु ित के अन्तर्गत हो मानना चाहिए क्यों कि वाह्य विषयों की संज्ञा

का सभाव दोनों अवस्थाओं में तुल्य ही है।

पू. सिद्धान्त—जाग्रदादि चार ग्रवस्था शों में से स्वप्न एवं जाग्रत् में मूच्छा का ग्रन्तभवि नहीं कह सकते क्योंकि मूच्छा में संज्ञा नहीं रहती। मूच्छा ग्रस्त व्यक्ति को मरा हुआ भी नहीं मान सकते क्योंकि उनके शरीर में प्राण एवं ऊष्मा विद्यमान रहती है। सुषुष्ति में भी मूब्छा का अन्तर्भाव नहीं कर सकते क्योंकि मूच्छा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में कम्पन, उनकी मुखाकृति भयानक एवं नेत्र विस्फारित (फटे हुए) दिखाई देने हैं। परिशेषतः मूच्छा को अर्ध मुषुष्ति माननी चाहिए।

(१८) उभयलिङ्गाविकरण

१. सङ्गित-इस प्रकार तत् तत्व पदार्थ में से त्वम् पदार्थ का विचार किया गया जो उद्देश्य है। वह स्वप्रकाश, चिद्रूप एवं सभी अवस्था शों से अतीत है, ऐशा बतला देने के बाद अब विधेय तत् पदार्थ प्रतिपादन का प्रसङ्ग उपस्थित होता है अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अवसव सङ्गित है।

२. विषय-महा के स्वरूप का अवधारण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

. ३. संशय — इहा रूपवान् है अथ। निरूप है ? ऐसा संशय उभय प्रकार की श्रुतियों के कारण होता है।

४. पूर्वपक्ष — 'तदेतच बतुष्पाद् ब्रह्म' इस श्रुति ने ब्रह्म को रूपवान् कहा है तथा 'अस्यू लमनणु' इस श्रुति ने ब्रह्म को निरूप कहा है, ऐसी प्रमाणभून दो प्रकार की श्रुतियों के कारण ब्रह्म को उमया- समक मानना चाहिए ।

पू. सिद्धान्त —वेदान्तशास्त्रप्रतिपाद्य बहा निरूप ही है क्योंकि यह मानान्तर से सिद्ध न होने के कारण अपूर्व है। जगत्क हैं त्वादि धर्म से युक्त ब्रह्म को क्षित्यादिकं सकर्तृ कं कार्यत्वात् घटवत्, इस अनुमान से भो जाना जाता है। घतः सिवशेष ब्रह्म का उपासना के लिए अनुवाद किया गया है, उसमें श्रुति का तात्पय नहीं है। उभयरूप मानना परस्पर विरुद्ध होने के कारण भ्रान्त है, वस्तुतः ब्रह्म निरूप ही है।

(६६) प्रकृतेतावस्त्राधिकरराम् ॥६॥

बह्मापि नेति नेतीति निधिद्धमथवा न हि । द्विचनत्या बह्मजगती निधिध्येते उमे अपि ।।११।। वीत्सेयमितिशब्दोक्ता सर्वदश्यनिषिद्धये । ग्रनिदं सत्यतत्यं च ब्रह्मेक शिष्यतेऽविधः ॥१२॥ (१००) पराधिकरणम् ॥७॥

वर्रेत्वन्यव् बह्मणो नो वा विद्यते बह्मणोऽधिकम् । सेतुत्वो मानवत्यान्व सबन्धाद्भे दवस्वतः ॥१३॥ षारणास्सेतुतोन्मानमुपास्त्यं मेदसंगती । उपाध्युद्भवनाशाभ्यां नाम्यदम्यनिषेवतः

(६६) प्रकृतेतावस्वाधिकरण

१ सङ्गति-निषेषश्रति के बल से जंसे बहा में निर्विशेषत्व कहा गया है वंसे ही निषेध श्रुति के वल से ही बहा का निषेध क्यों न मान लिया जाय, ऐसा आक्षेत्र होने के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२ विषय-ब्रह्म का अस्तित्वावघारण इस ग्रधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. सज्ञय- हे बाव ब्रह्मणो रूपे मूर्लं चैत्रामूर्तं च' यहां से प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'अथात आदेशो नेति नेति' इस श्रुति से प्रयञ्च एवं ब्रह्म दानों का निषेच किया गया है अथवा एक का ?

४. पूर्वपक्त-अन्यतर निषेष में विनिगमक नहीं दीखता, अतः एक नेति से प्रपञ्च का निषेष

भीर दूसरे 'नेति' शब्द से ब्रह्म का निषध किया गया है।

प्. सिद्धान्त-प्रपञ्च एवं ब्रह्म दोनों का निषेष कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर भून्यवाद का प्रसङ्ग आ जायेगा। रज्जुक्षपीदि का निषेध लांक में निरवांधक नहीं देखा गया है। 'इति' शब्द से उक्त निषषवाचक 'न' कार सर्वदृश्यनिषय के लिए वीप्सा (व्यापक) अर्थ में कहा गया है। जी सत्य का भी सत्य है, जिसका निर्देश इदम् शब्द से ही ही नहीं सकता उप बद्ध का निषेत्र सम्बद नहीं। अत निषेध की अविधि में बही शेष रहता है, केवल मूर्त एवं अमूत प्रपञ्चरूप का ही 'नेति नेति' शब्द सं निषंध किया गया है।

(१००) पर।धिकरण

१, सङ्गति-पिछले अधिकरण में 'नेति नेति' शब्द द्वारा प्रपञ्च का निषेधकर ब्रह्म को शेष में रसा, यह ठोक नहीं है क्योंकि सेतुत्व, उन्मान।दि का व्यपदेश होने से वस्त्वन्तर की सत्ता भी जान सड़ती है; ऐसा बाक्षेप होने पर इस अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है। प्रतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है।

२. विषय-- ब्रह्मिश्च प्रपञ्च का निष्येवकर ब्रह्म में अद्वितीयत्व का निर्धारण इस अविकरण का

विवारणीय विषय है।

३ सशय-सेतु, उन्मानादि श्रुति एवं अद्वैत श्रुति के कारण संशय होता है कि ब्रह्म से भिन्न तात्विक वस्तु है या नहीं ?

४ पूर्वपक्ष--- ब्रह्म से भिन्न भी तात्त्विक वस्तु है क्योंकि उसमें सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश

हेल। जाता है। सम्बन्ध भेद में ही हुपा करता है, अतः बह्म सद्वितीय सिद्ध होता है।

थ. सिद्धान्त--- ब्रह्म में सेतुत्व मुख्य नहीं है, ब्रह्म की मुख्य सेतु मानने पर उसमें मृत्-दारुपयत्व का भी प्रसङ्ग ग्राने लगेगा। विघारकस्वमात्र बतलाना अभीष्ट है, सद्वितीयत्व नहीं और वह भी खुपासना के लिए। भेद व्यपदेश औपाधिक है, पारमाधिक नहीं है। ब्रह्म से मिल्ल सभी उत्पत्ति-विनाश-शील होने के कारण पारमाधिक नहीं है, उन भवका निषेधकर पद्वेत निश्वय कराने में हा श्रुति का

(१०१) फलाधिकरणम् । द॥

कर्में कलदं यहा कर्माराधित ईश्वरः । ब्रवूर्वावान्तरहारा कर्मणः कलदातृता म्रचेतनात्फलासूतेः शास्त्रीयात्पूजितेश्वरात् । कालान्तरे फलोत्पत्तेर्नार्यर्वर्यसम्बद्धाः

(आदित इलो॰ स॰ -२०६)

॥ इति तृतीवोऽध्यायः द्वितीयः पादः समान्तः॥

।। अथ तृतोयाध्यायस्य तृतीयः पादः।। (१०२) सर्ववेशन्तप्रस्ययाधिकरणम ॥१॥

कौयुमादिनामधर्मविमेदतः सर्वत्रदेष्वनेकत्वपूपास्तेरयवेकता प्रने करवं

(१०१) फलाधिक रस

१. सङ्गित - ब्रह्मभिन्न सम्रूगं प्रपञ्च का निषेधकर निविशेष ब्रह्म का अवदारण पिछले अधिकरण में किया गया है, ऐसी स्थिति में उसमें फलदातृत्व नहीं रह जायेगा; ऐसा प्राक्षप होने पर इस अधिकरण का अ।रम्भ हुआ है। अतः पूर्व के साथ इतकी आक्षेत्र सङ्गिति है।

२. विषय-- ब्रह्म में फलद तृत्व का निरंबय कराना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. सशय - जांद को ससार में त्रिविध कम कल भोगते देखा गया है, वह फल स्वतन्त्र कम से मिल जा है अथवा ईश्वर से मिलता है ? ऐसा सशय हाता है।

४. पूचपक्ष - शुभा शुभ कम प्रदृष्ट द्वारा फल देने में समर्थ है, ऐसी स्थिति में ईश्वर का कर्म कल-

दाता मानना युक्तयुक्त नहीं है।

५. सिद्धान्त- अचेतन कर्म अथवा तज्जन्य अपूर्व फल नहीं दे सकता। लोक में सेवादि कम का फल देते भवेतन का नहीं देखा गया है, प्रत्युा सेवा स पूजित राजादि पुरुष फलदाता माने गये हैं। शास्त्रसिद्ध ईश्वर को काल्पनिक कहना भी ठोक नहीं, अतः साधुकर्म असाधुकर्म का फल जीव की ईश्वर ही देता है। कर्मसापेक्ष फलदातृत्व ईश्वर में मानने के कारण उसमें वेषम्यादि टाष की कल्पना भी नहीं कर सकते।

इस प्रकार पहले चार अधिकरणों द्वारा 'स्वम्' पदार्थ का शोवन किया गया था, तत्पश्वात् चार अधिकरणों द्वारा ब्रह्म में निरूपत्व, निषेवाविषयत्व, अद्वितीयत्व एवं व्यवहारदशा में फलदातृत्व

कहकर 'तत्' पदार्थं का संशोधन भी हो गया।

[ तुतीय अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ]

।। तृतीय अध्याय—तृतीय पाद ।।

विगत पाद में वाक्यार्थज्ञान के लिए तत्-त्वम् पद थं का निरूपण किया गया, अब वाक्यार्थ-निर्णय के लिए हेतुहेतुमद्भाव मङ्गिति के कारण यह तृतीय पाद प्राग्म्भ हो रहा है । इस पद के अन्तगः निगुंग ब्रह्म मे नानावाखापठित पुनक्ति का उपसंहार किया गया है। प्रसङ्गतः सगुरा उपासना में कहीं पर शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार और कहीं पर धनुपसंहार भी बतलाया जायेगा, इससे जिल की एकाग्रतापूबक निगुं शवान्यार्थज्ञान में सामध्यं उत्पन्न होगा।

(१८२) सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण

१. सङ्गति-पाद भिन्न होने के कारण पिछले अधिकरण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति वविक्षित नहीं हैं।

विधिरूपफलं कत्वादे करवं नाम न श्रुनम् । शिरोत्रतास्त्रधर्मस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने ।।२।। (१०३) उपसंहाराधिकरणम् ।। र।।

एकोपाःताव । हार्या ग्राहार्या वा गुलाः भुती । ग्रनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः भुतंर्गुणैः ।। ३।। श्रुतत्वादन्यशाखायामाहार्या अग्निहोत्रवत । विशिष्टाविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणं. समः ॥४॥ (१०४) ग्रन्यथात्वाधिकरणम् ॥३॥

एका भिन्नाऽयवोव्गीयविद्या छान्दोरयकाण्ययोः । एका स्यात्रामनामान्यात्संप्रामादिसमत्वतः ॥१।।

२. विषय — बृहदारण्यक तथा छान्दोन्य में पढी गयी पञ्चानि विद्या का विचार इस अधिकरण में किया गया है। छान्दोग्य में आयी हुई उपासनाओं का नाम की युमम् है और वृहदारण्यक उरानिषदगत उपासनाओं का नाम वाजसनेयक है, पञ्चाग्नि विद्या के अतिरिक्त तद्गत उपसन ओं का नाम भी ऐसा ही रहेगा ।

३ संशय — सभी श्रुतियों में आयी हुई गञ्चारिन विद्या ग्रादि उपासनायें एक हैं अथवा भिन्न है ?

र. पूर्वपक्ष - कौथुमादि नाम और शिरोब्र तादि घम के भेद से उपासनायें भिन्न हैं।

५. सिद्धान्त- शाखाभेद रहने पर भी विधिमप एवं फल का अभेद होने के कारण ऐसी उपासनायें अभिन्न मानो जाती हैं छान्दोग्य तथा बृह्दारण्यक में 'घो ह वै ज्येष्ठ द श्रेष्ठ च वेद' ऐसी विधि एक सी है, पञ्चारित रूप भी समान हा है एवं उयेष्टरत-श्रेष्ठत्व की प्राप्ति रूप फल भी . एक जैसा ही है, अत. उसमें उपासनायें अभिन्न है। शिरोन्न शदिनाम ह धम स्वाध्याय का अङ्ग है, उपासना का अंग नहीं है। अतः अभेद का कारण विद्यमान रहने से और भेद के सिद्ध न होन के कारण शाखाभेद से एंसी उपसनायें भिन्न-भिन्न नहीं है।

(१०३) उपसहार। विकरण

१ सङ्गति— सभी शः खाओं में उपासना के अभेद से फन भी अभिन्न हो होता है, यह बतलाने के के लिए फलफलीमाव संगति के कारण हो यह विविकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय - उपासनाधों के फल में भेदाभेद का विचार इस अधिक स्मा का विषय है।

३ संशय-नया सर्वत्र उपासना मे एहत्व निद्ध हो जाने पर एक शाखागत उपासना के गुणों का अन्यशाखाय उगासना में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष--वाजसनेयक का प्राण उपासना मे रेत नाम क गुण अबिक पढ़ा गया है जो छ न्दोग्य-गत प्रणोपासना में उपसहरणीय नहीं है, उपासना का उनकार तो स्वशाखागत गुणों से ही हो जारंगा।

 सिद्धान्त—एक शाखागत गुगों का दूसरी शाखा में श्रवण न होने पर भी परस्पर गुगों का चपसंहार होना चाहिए। जसे अधिनहोत्र प्रादि अनुष्ठान में शाखान्तरीय गुणीं का उपसंहार होता है, वंसे ही उपासना में भी करना चाहिए। स्वशाखागत गुणों से जिस प्रकार उपासना का उनकार होता है, ऐसे हा शासान्तरीय गुणों के चिन्तन से भी उनासना का उपकार होगा।

(१०४) अन्यथात्वाधिकरण

१. सङ्गति—विधि आदि की समानता से उरासना में एकत्व पहले कहा गया था, ऐसे ही 'उवगीय विद्या' ऐसी समारा की समानता से भी विद्यां में अभेद सिद्ध होगा। अतः पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है।

२. विषय—उद्गीथ विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक में आयी हुई उद्गीय विद्या भिन्न है अथवा अभिन्न है?

उद्गोथावयवों कार उद्गातेत्युभयोभिदा । वेद्यभेदेऽर्यवादादित्राम्यमत्राप्रयोजकम् ।।६॥

(१०५) व्याप्त्यधिकरणम् ।।४।।

किमध्यासोऽथवा बाघ ऐन्यं वाऽय विशेष्य रा । अक्षरस्यात्र नास्त्ये स्यं नियतं हेत्वभावतः ।।।।। वेदेषु व्याप्त ग्रोंकार उदगीथेन विशेष्यते । ग्रध्यासादौ फल कल्प्यं संनिकृष्टां शलक्षाणा ॥।।।।

(१००) सर्वामेदाधिकरणम ॥५॥

विसष्ठत्वाद्यनाहार्यम हार्यं वैविमित्यतः । उक्तस्यैव परामर्जादनाहार्यमनुक्तितः ॥६॥

४. पूर्वपक्ष — उद्गाथ नाम एवं देवासुरं सम्रामादि आख्यान की समानता को देखते हुए दोनों की उद्गीथ विद्या एक ही माननी चाहिए।

५. सिद्धान्त— छ।न्दोग्य में उद्गीयावयव ओंकार की प्राण्डिव्ह से उरावना कही गयी है, किन्तु वृह्दारण्यक में सम्पूर्ण उद्गीय भक्ति की उपासना बतलायी गयी है; अतः वेद्य के भेद से उपासना भिन्न है। संग्रामादि की अभिन्नता उरायना के अभेद का प्रयोजक नहीं है क्योंकि वह अर्थवाद है। अतः दोनों शाखाओं में उद्गीय विद्या भिन्न ही है, एक नहीं है।

### (१०५) व्याप्त्यधिकरण

- १. सङ्गित 'ग्रोमिः येदक्षरमुद्गीयम्' (छा० १-१-१) इस वाक्य में ॐ कार तथा उद्गेष में विदेषण विशेष्यभाव मानकर प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद कहा गया था, वह ठीक नहीं है; ऐसी बाक्षेत्र सङ्गति पूर्व अधिकरण के साथ इसकी है।
  - २. विषय इस अधिकरण में ॐकार तथा उद्गीय में सामानाधिकरण्य विवारणीय विषय है।
- 2. संश्राय—त्रया नाम बहा को भांति ॐकार तथा उदगीय में सामानाविकरण्य अध्या नार्य है प्रथवा अपवाद हप है या दि जोत्तमो बाह्मणो भूमुरः का मौति मुख्यार्थं क है प्रथवा नो नमुस्यलम् को भौति विशेषण-विशेष्य को वतलाता है ?

४. पूर्वपक्ष-ॐकार तथा उदगीय में अभेद नियत नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं दोखता, अन उक्त चारों पक्षों में मे किसी भी एक पक्ष का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

प्र. सिदान्त—सम्पूर्ण वेदों में ॐकार व्याप्त है जिममें उद्गोथ में विशेषणिवशेष्यभावरूप मामानाधिकरण्य मानना हो उचिन है । अध्यास पक्ष में विलक्षणा करनी पड़ेगी, अपवाद पक्ष में फलान्तर-कल्पना का प्रसङ्ग आयेगा और अभेर पक्ष में शब्दहय का उच्चारण व्ययं हो जाएगा। पिरशेषतः विशेषण-विशेष्यभाव पक्ष हो थेऽठ है। जब मभी वेदों में ॐकार व्याप्त है तो हम किस ॐकार की उगासना करं, ऐसा संशय होने पर 'ओमित्वेतदक्षरमुर्गोथमुपासीत' इस श्रुतिवाक्य द्वारा सामभ'क्त उदगीथ के अश्यवरूप से ॐकार को विशेषन किया गया है। अतः ॐकार विशेषा है और उदगीथ उमका विशेषण है अयोन् उद्गीथाययश्वा ॐक र को ही उगासना करनी चा हए, ऐसा विशेषण्विशेष्यभाव ॐकर एवं उद्गीथ में मानना उचिन होगा।

### १०६. सवभेदाधिकरण

१. सङ्गिति—पूर्व अधिकरण की भौति 'एव विद्वान्' इस वाक्य द्वारा प्रकृत गुणमात्रग्राहक 'एवं' शब्द से शाखान्तकीय गुणों को ब्यावृत्ति हो जातो है, अतः पूर्व के साथ इमको दृब्दान्त मङ्गित है।

२ विषय—वाजसनेयक तथा छाम्दोग्य में आया हुई प्राण उरासना के भेदाभेद पर यहाँ विचार किया गया है।

प्राणद्वारेण बुद्धिस्यं वसिष्ठत्वावि तेन तत् । एवंशब्दनपरामर्शयोग्यमाहार्यमिष्यते ॥१०॥

(१०७) आनन्बाद्यधिकरणम् ॥६॥ नाऽऽहार्या उत वाऽऽहार्या प्रानन्दाद्या ग्रनाहृतिः । वामनीसत्यकामादेरिवैतेषां व्यवस्थितेः ।।११॥ विषीयमानधर्मागां व्यवस्था स्याद्यथाविधि । प्रतिपत्तिफलाशं तु सवशाखासु सहृतिः ।।१२॥

(१०८) म्राध्यानाधिकरणम् ॥७॥

सर्वा परम्पराऽक्षादेक्रया पुरुष एव वा। जेया सर्वा श्रुतत्वेन वाष्यानि स्युबंहूनि हि ॥१३॥

३. संशय-वया प्राण उपारना के विसच्ठत्वादि गुणों का उक्त दोनों शाखागत प्राण उपासना में उपसहार करना चाहिए या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष- य एव वेद' इस वास्य में 'एव' शब्द से स्वशाखागत गुणों का ही परामर्श होता है,

षतः प्राण उपासना में तत्तदशाखीय गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए।

प्र. सिद्धान्त-प्राप्त द्वारा बुद्धिस्थ विश्व होता है । स्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है । अतः 'एव' शब्द से परामशं योग्य समस्त गुणों का उपसंहार प्राणो-पासना में उभयशाला के अनुसार करना चाहिए ।

(१०.) आनन्दाद्यधिकरण

- १. सङ्गित—सविशेष प्राण की उप'सना में शाखान्तरीय बसिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार भले हो कर लें किन्तु निविशेष ब्रह्म के स्वशाखागन घम से ही प्रमाज्ञान हो जाने के कारण शाखान्तरीय आनन्दाद गुणों का उपमंहार करना उचित्र नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित के कारण इस अधिकरण का आरम्भ हुआ है।
- २. विषय निर्विशेष बह्म के आनन्दादि गुगों का उपसहार-अनुरसंहार का विचार इस अधिकरण मे किया गया है।
- ३. सज्ञय—निर्गु ए ब्रह्म प्रात्तादक श्रुतियों में कहीं आनग्दरूपत्व, कहीं विज्ञानघनग्व, कहीं सर्व-व्यापकत्व और कहीं सर्वात्मकत्व धम सुने जाते हैं। वे धम जहाँ जितने सुने गये हैं उनने का ही विन्तन तत्शाखागत निर्गुण उपासना में करना चाहिए अथवा शाखान्तरीय गुणों का भी चिन्तन करना चाहिए?
- ४. पूजपक्ष-वामितित्वादि धर्म ध्येयरूप से विधान किये गये हैं, उनका चिन्तन भने ही स्वशासीय गुणों से पूण हो जाता है; पर अान्त्दरूपत्वादि धर्म का प्रतिपादन ब्रह्मबोध के लिए किया गया है, उपासना के लिए नहों । अनः व्यवस्थापक वि.ध के अभाव में सर्वत्र निर्मुण उपसनाओं में शासान्तराय आनन्दरूपत्वादि अमस्त गुणों का चिन्तन करना ही चाहिए।

(१०८) ग्राध्यानाधिकरण

१. सङ्गति—आनन्दादि धर्म बहा रूप होने के कारण उरसंहार के योग्य थे नयोंकि वे ब्रह्मज्ञान के उपाय हैं, किन्तु जो ब्रह्मस्दरूर होते हुए भी उपसंहार के योग्य नहीं है ऐसा अथिविपरत्वरूप बात्मधर्म भी आत्मज्ञान का उपाय है। प्रनः पूर्व अधिकरण के माथ इसकी एकफलत्व सङ्गति है।

२. विषय—काठकोपनिषद् के 'इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था' इत्यादि वाक्य में पढ़े गये परत्व का

३. सदाय—नया ये वानय भिन्न-भिन्न हैं विवाद प्रात्मपरक होने के कारण एक ही वानय है ? ४. पूचपक्ष--प्रत्येक वान्य मे परस्व का प्रतिपादन होने के कारण ये वानय भिन्न-भिन्न ही हैं।

पुमर्थः पुरुवज्ञानं तत्र यत्नः श्रुतो महान् । तद्बोधाय श्रुतोऽक्षादिवें एकः पुनांस्ततः ॥१४॥ (१०६) ग्रात्मगृहीत्यिषकरणम् ॥५॥

(प्रथमः वर्णकम्)

आत्मा वा इदिनत्यत्र विराद् स्वादयत्रेश्वरः । सूत्रास्टर्टनेश्वरः स्वाद्गवाद्यानयनाद्विराद् ॥१५॥ सूत्रोपसंहृतेरीशः स्वादद्वैताववारणात् । प्रयंवादो गवाद्युक्तिश्रंह्यात्मरवं विवक्षित्रम् ॥१६॥ (द्वितीयः वर्णकम्)

द्वयोर्वस्त्वन्यदेकं वा काण्यच्छान्दोग्यवष्ठयोः । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मम्यामुपक्रमात् ॥१७॥

थ्र. सिद्धान्त—सम्यक्तान के लिए अर्थादि सभी से परे आत्मा का प्रतिपादन किया है। वहाँ पर प्रत्येक अर्थादिन रत्वेन प्रतिपाद नहीं है क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है। 'निषाद्य तन्मृत्युमुसात्त्र-मुच्यते' इस वाक्य द्वारा इन्द्रियादियों हे परे बात्मज्ञान होने पर केवल मोक्षसिद्धि प्रयोजन सुना जाता है। अतः प्रतिपाद्य के ६क्य से इन वाक्यों का अभेद मानना ही उचित है।

# आत्मगृहीत्यधिकरण

(प्रथम वर्णक)

१. सङ्गित-पूर्व अधिकरण में वाक्यभेद के जय से अयादि प्रत्येक में पृयक् प्रतिपाद्यत्व नहीं है, ऐसा कहा था। ऐसे ही ऐतरेय के पूर्ववाक्य में हिरण्यगर्भ का प्रसङ्ग होने के कारण वाक्यभेद के भय से उसी का आत्म शब्द से विवास मानना उचित होगा, ऐसी दृष्टान्त सङ्गित पिछले अधिकरण के साथ इसकी है।

२. विषय-'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नाभ्यत्किञ्चनमिषत्' (ऐत० १-१) इस वास्य

में आये हुए आत्म शब्द का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संवाय-क्या यहाँ पर कात्म शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया है अथवा परमात्मा को ?

४. पूर्वपक्ष—"आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषिषधः" (वृ० १-४-१) इस श्रुति श्रीर 'स वे शरीरी प्रथमः' इस स्मृति के अनुसार परमेश्वराधीन किसा दूसरे पुरुष के द्वारा लोकसृष्टि का अवतरण होता है। 'स ईक्षत लोकान्नु सृजा' (ऐ० १-१) इस वाक्य में लोकस्रष्टा हिरण्यगर्भ सुना गया है, भूतसृष्टि नहीं सुनी गयी है। गवादि का आनयन भी सुना जाता है। अतः हिरण्यगर्भ ही आत्म शब्द का अर्थ है।

पू. सिद्धान्त—इस सृष्टिवाक्य में आत्म शब्द से परमात्मा को हो कहा गया है। जैसे 'तस्माद्वा एतस्मादाश्मन आकाशः सम्भूतः' (तै०२-१-१) इन अन्य सृष्टिवाक्यों में परमात्मा का ही ग्रहण आत्म शब्द से होता है, वैसे ही यहाँ पर भी मानना चाहिए। भूतसृष्टि का यहाँ पर उपसंहार कर लेने पर परमात्मा का ही ग्रहण उचित होगा। गवादि आनयन तो ग्रश्वाद है, आत्मत्व का प्रतिपादन करना ही शास्त्र को अभीष्ट है।

(द्वितीय वर्ण्क)

१. सङ्गित—वाक्य की एकवाक्यता के बल से केवल आत्मा में अर्थादिपरत्व मानकर बाप ने पूर्व अधिकरण में विद्येकत्व कहा था, किन्तु वाजसनेयक और छान्दीग्य में उपक्रम के भेद से वाक्यभेद होने के कारण दोनों स्थल पर एक विद्या मानना उचित नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित पूर्व

अधिकरण के साथ इसकी है।

२. विषय—वाजसनेयक तथा छान्दोग्य में आये 'आस्म' एवं 'सत्' शब्द का विवाद इस अधि दरण का विषय है।

३. संवाय-- 'कतम ब्रात्मा' (बृ० ४-३-७) इस श्रुति के द्वारा बृहद।रण्यक में आत्म शब्द है

साघारणोऽयं सच्छब्दः स ग्रात्मा तत्त्वमित्यतः। वाक्यशेषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वेकमेतयोः।।१८।।

(११०) कार्याख्यानाधिकरणम् ॥६॥

बुद्धिरेव वा । उमे अपि विधोयेते दयोरत्र श्रुतत्वतः ॥१६॥ अनग्रबुद्धचाचमने विषये स्मृतेराष्ट्रमनं प्राप्तं प्रायत्यार्यमनूद्य तत् । अनग्नतामितः प्राणिविदोऽपूर्वा विधीयते ॥२०॥

(१११) समानाधिकरराम् ॥१०॥ काण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधेकविघाऽयवा । द्विकंक्तरेककाखायां द्वे विद्ये इति गम्यते ॥२१॥

जिसे कहा गया है, क्या उसी को छान्दोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छा ० ६-२-१) इस उपक्रमस्थ सद्वस्तु से कहा है अथवा भिन्न वस्तु से ?

४. पूर्वपक्ष-'सत्' शब्द भीर 'म्रात्म' शब्द लोक में समानार्थक नहीं देखे गये हैं, अतः दोनों के

अर्थ में भेद होने से वस्तु भिन्न है।

५. सिद्धान्त-सच्छब्द बात्मा एवं बनात्मा दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। अत: उपक्रमवानय में जव 'सत्' शब्द के अर्थ में सन्देह हुआ तो 'स आत्मा, तत्त्वमित' इस वाक्यशेष में सुना गया आत्मवाची श्चाब्द ही शब्दार्थं अर्थात् सदयं का वाचक है, दोनों में भेद नहीं है।

(११०) कार्याख्यानाधिकरण

१. सङ्गित-जैसे पूर्व प्रधिकरण में उपसंहार वाक्यानुसार संदिग्व 'सत्' शब्द से प्रारम्भ किया गया वाक्य ग्रात्मपरक है, वैसे ही 'आचामेत' इस वाक्यशेष के यल से 'ग्राचामन्ति' इस वर्तमान लकार से कही गयी संदिग्व विधि में विधित्व का निर्णय कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूर्व ग्रश्चिकरण के निर्णंय को द्ष्टान्त वनाकर इसका उत्थान हुआ है।

. २. विषय-भोजन से पूर्व और पश्चात् किये जाने वाले आचमन का विचार इस अधिकरण का

विषय है।

3. संज्ञय-छान्दोग्य तथा वाजसनेयक में कहा है कि 'तस्मादेवंविदिशाष्यत्राचामेदिशत्वाचाचा-मैतमेब तदनग्नं कुरुते' (अतः प्राणीपासक भीजन से पूर्व और भीजन के पश्चात् अःचमन करे, इस प्रकार वह उपासक प्राणा को अनग्न करता है।) यहाँ पर आचमन श्रीर प्राण में अनग्नता का चिन्तन, ऐसे दो अर्थ प्रतीत होते हैं। दोनों का विधान करने पर व नयभेद हो जायेगा और एक का विधान मानने पर सन्देह होता है कि क्या पाचमन विधेय है प्रयवा अनग्नताचिन्तन विधेय है ?

४. पूर्वपक्ष-जब दोनों का विधान सुना जा रहा है तव अध्यमन तथा प्राण के भ्राननताचिन्तन,

दोनों को ही विषेय मानना चाहिए।

थ. सिद्धान्त-अप्राप्त अर्थ में ही शास्त्र सार्थक माना जाता है, इस न्याय से 'द्विजो नित्यमुपर-पृशेत्' इस स्मृतिवाक्य द्वारा सभी अनुष्ठान में शुद्धि के लिए बाचमन तो प्राप्त ही है, उसी का यहाँ पर अनुवादकर प्राणोपासना में प्रनग्नताचिन्तन का विधान किया गया है। आचमन पूर्व से प्राप्त है, उसका यनुवादकर प्राणोपासक के लिए अपूर्व अनग्नताचिन्तनमात्र का हो विधान करना अभीष्ट है, बत: दोनों विधेय नहीं है।

### (१११) समानाधिकरण

१. सङ्गति-पूर्व अधिकरण में स्मृतिप्रसिद्ध आचमन का अनुवादकर अनग्नताचिन्तनमात्र को विषय कहा गया था, अब एक ही शाखा में अध्येता भीर वेदिता का भेदाभेद होने से पौनकित्त का परिहार नहीं कर सकते। अतः विप्रकृष्टदेशस्य वास्य में से एक को विधायक शीर दूसरे को

एका मनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भवेत्। विद्याया विधिरेकत्र स्यादग्यत्र गुणे विधिः ॥२२॥ (११२) सम्बन्धाधिकररणम् ॥११॥

संहारः स्याद्व्यवस्था वा नाम्नोरहरहं त्विति । विद्यंकत्वेन संहारः स्यादघ्यात्माधिदेवयोः ।।२३॥ तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदशंनात् । स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोव्यंवस्थितिः ॥२४॥

अनुवादक कहना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्वप्रदेशस्य गुणों से विशिष्ट विद्या का विधान मानना उचित है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है।

२. विषय-वाजसनेयक के अग्निरहस्य में 'स आत्मानमुवासीत' इस वाक्य से शाण्डिल्य विद्या प्रतीत होती है, उसी शाखा के बृहदारण्क में 'मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यः' ऐसा पाठ मिलता है। इन दोनों में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का विषय है।

इ. संशय—नया दोनों स्थलों में विद्या एक है और गुणों का उपसंहार होता है, ऐसा माना जाय अथवा विद्या का भेद एवं गुकों का अनुपसंहार माना जाय ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष — विश्रकुष्टदेशस्य होने के कारण दोनों स्थलों में विद्या एक नहीं है और समान गुणों

का पाठ होने से गुणोपसंहार भी बनावश्यक है।

- प्र. सिद्धान्त जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या का अभेद और गुलों का उपसंहार होता है, ऐसे ही एक शाखा में भी विद्या का एकस्व और गुर्णों का उपसंहार मानना ही उचित है। समान गुणों का पाठ देख पुनरुक्ति की माशङ्का न करे, एकत्र विद्या का विद्यान कर अस्यत्र उसका अनुवाद करते हुए सत्यत्वादि गुर्णों का विधान मानना उचित ही है। 'अर्गनहोत्रं जुहोति' इस वाक्य से विहित होम का अनुवादकर 'दध्ना जुहोति' इस वाक्य द्वारा दिव गुणमात्र का विधान जिस प्रकार मानते हैं, वैसे ही यहाँ सिद्धान्त में एक ही शाण्डिल्य विद्या है, दो नहीं। एक स्थान पर उपासना का विद्यान है तथा दूसरे स्थान पर विहित उपासना के गुगामात्र का विधान है।
- (११२) सम्बन्धाधिकरण १. सङ्गति—एक शाखा के अग्निरहस्य और बृहदारण्यक में एक वाक्य से विद्या का विधान धीर दूसरे वाक्य से विहित विद्या का अनुवादकर गुणमात्र का विधान जैसे पिछले अधिकरण में कहा गया, वंसे ही सत्यविद्या के एक होने पर 'अह' धीर 'अहं' ऐसे दो नामों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पूर्व के साथ इसका है।

२. विषय — बृहदारण्यक की सत्यविद्या इस अधिकरण का विचारणीय विषय है ।

३. संशय-- 'सत्यं ब्रह्म' बृहदारण्यक की इस सत्यविद्या में अधिदैव दृष्टि से 'अहः' इस नाम का अीर अध्यातम दृष्टि से 'म्रहम्' इस नाम का ध्यान के लिए उपदेश किया गया है। वहाँ सन्देह होता है कि दोनों स्थलों में विद्या के एक होने पर दोनों नामों का चिन्तन करना चाहिए अथवा एक एक नाम का?

४. पूर्वपक्ष—जेसे शाण्डिल्य विद्या में विभागपूर्वक पढ़े जाने पर भी एक विद्या सिद्ध हो जाने के कारण गुणों का उपसंहार माना है, वैसे ही एक विद्या से सम्बन्ध रखने के कारण 'अहः' और 'अहम्'

इन दोनों नामों का अनुसन्धान करना चाहिए।

थ. मिद्धान्त-- माघिदैविक के लिए 'तस्योपनिषवः' इस नाम का और बाध्यात्मिक सत्यावद्या में 'तस्योपनिषदहम्' इस नामविशेष का उपदेश किया गया है। अतः वेद्यवस्तु सत्यब्रह्म के एक होने पर भी स्थानविशेष में पृथक् पृथक् नाम का पाठ होने से दोनों स्थानों पर दोनों नामों का चिन्तन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में गुरु के एक होने पर भी गुरु के खड़े रहने और बैठ जाने पर पूथक पृथक रीति से उपासना का विधान है, वैसे ही यहाँ भी व्यवस्थापूर्वक दोनों नामों का चिन्तन करेना चाहिए।

(११३) सम्भृत्यविकरणम् ॥१२॥

स्राहार्या वा न वाडन्यत्र सम्भृत्यादिविभूतयः । स्राहार्या ब्रह्मयमंत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात् ।२५॥ असावारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञाऽत्र नास्त्यतः । अनाहार्या ब्रह्ममात्रसम्बन्धोऽतिप्रसञ्जकः ॥६॥

(११४) पुरुषविद्याधिकरण्म् ।।१३।।

पुंविद्येका विभिन्ना वा तैत्तिरोयकतः ण्डिनोः । मरणावभृथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥२७॥ बहुना रूप्भेदेन किचिरसाम्यस्य बाधनात् । न विद्येषय तैत्तिरीये ब्रह्मविद्याप्रशंसनात ॥२८॥

# ११३. सम्भृत्यधिकरण

१. सङ्गति—पूर्व मिकरण के साथ इस मिकरण की अतिदेश प्रङ्गति है।

- २. विषय—राणायनीयों के खिलकाण्ड में सम्भृत्य। दि विभूति पढ़ी गयी है और शाण्डिल्यादि, दहरादि विद्या में बाध्यात्मिक हृदयान्तरवर्ती श्रह्म अपास्यरूप से सुना जाता है; इसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-सम्भृत्यादि विभूति अन्यत्र आहार्य (उपसंहार्य) है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-महा एक है, अतः सम्भृत्यादि गुणों का उत्तरंहार शाण्डिल्य एवं दहरादि विद्या में सर्वत्र होना चाहिए ।
- प्र. सिद्धान्त—सम्भृत्यादि गुणों में से जब एक भो गुण शाण्डिल्यादि विद्या में नहीं देखा जाता है तो फिर विद्यंकत्व की प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी और गुणों का उपसहार भी कैसे हो सकेगा। ब्रह्म एक है, इतने मात्र से गुणों का उपसंहार मानेंने तो अतिप्रसङ्ग होने लग जायेगा। अतः अम्भृत्यादि गुणों का उपसंहार नहीं है।

## ११४. पुरुषविश्वाधिकरण

- १. सङ्गिति—इस प्रकार असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा न होने के कारण सम्भृत्यादि गुणों से विशिष्ट विद्या में भेद पिछले अधिकरण में कहा गया था, फिर भी असाधारण मरणावभृथ गुणों से विशिष्ट पुरुष और यज्ञ के एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होने से यहाँ पर विद्या में एकत्व मानना चाहिए; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित विछले अधिकरण के साथ इसकी है।
- २. विषय ताण्डि और पे जिल्ला रहस्य ब्राह्मण के पुरुषयज्ञ का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-तैत्तिरीयक और ताण्डि में पु षविद्या एक है या भिन्न है ?
- ४. पूर्वपक्ष 'यन्मरणं तदवभूयः' 'मरणमेवावभृयः' इन दोनों ही स्थलों में मरणावभृयस्वादि की समानता होने से विद्या एक है।
- ४. सिद्धान्त—वेद्यरूप का बहुधा भेद होने के कारण किञ्चित् साम्य बाधित हो जारेगा, अतः वाण्डि प्रोर पेंझि की पुरुषविद्या एक नहीं है । इसीलिए विद्या के भे से शाखान्तरीय पठित पुरुष-विद्या के घम आधीमन्त्रादि की तैत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं है अतः विद्येक्टव की शङ्का भी यहाँ नहीं इस्ती चाहिए।

(११४) वेषाद्यधिकरणम् ॥१४॥

वैधमन्त्रप्रवर्गि विद्याङ्गमथवा न तु । विद्यासंनिधिपाठेन विद्याङ्गे मन्त्रकर्मिण ॥२६॥ लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणं वाक्येनापि च कर्मणाम् । विनियोगात्संनिधिस्तु बाध्योऽनो नाङ्गता तयोः ॥३०॥ (११६) हान्यधिकरणम ॥१५॥

(प्रथमः वर्णकम्)

उपायनमनाहार्यं हानायाऽऽह्मियतेऽथवा । अश्रुतत्वादनाक्षेपादिद्याभेदाच्च नाऽऽहृतिः ॥३१॥

(११५) वेघाद्यधिकरण

१. सङ्गिति— जैसे आत्मिविद्या के सिम्निहित होने से पुरुषयज्ञ आत्मिविद्या का शेष माना गया है, ऐसे ही सिम्निहित होने के कारण मन्त्र और कर्म को भी तत्तद् विद्या का शेष मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त सङ्गित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२ विषय-विद्या के समीपवर्ती वेधादि मन्त्र और प्रवर्गिदि कम इस प्रविकरण का

विचारणीय विषय है।

३. संश:-विधा आथर्वणिकों के उपनिषदारम्भ में 'सर्व प्रविध्य हुश्यं प्रविध्य' इत्यादि बाभि-चारिक मन्त्र और काण्यों के उपनिषदारम्भ में पढ़ा गया प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के अङ्ग हैं या नहीं ?

Y. पूर्वपक्ष-विद्याप्रधान उपनिषद् ग्रन्थ के समीप में पढ़े जाने के कारण वेघादि मन्त्र भीर

प्रवर्ग्यादि कर्म को विद्या का अञ्ज मानना चाहिए।

प्र. सिद्धान्त-लिङ्ग प्रमाण से मन्त्रों का विनियोग आभिचारिक कमें में हो चुका है और वाक्य प्रमाण से प्रवर्गिद कमें का विनियोग अग्निष्टोम में हो चुका है, अतः लिङ्ग और वाक्य प्रमाण सिन्निष्टि प्रकरण प्रमाण से बलवान होने के कारण वेधादि मन्त्र भीर प्रवर्गिद कमें को विद्या का अङ्ग नहीं मान सकते।

(११६) हान्यधिकरण (प्रथम वर्णक)

- १. सङ्गित—िषद्धले मिषकरण में विद्यासिन्निहित भी मन्त्रों का, अनार स्वक होने से, उपासना में उपसंहार नहीं वतलाया गया था; वैसे ही अनावस्यक होने से हान की सिन्निष्ठ में एढ़ गये उपादान को भी हान का अङ्ग नहीं मानना चाहिए अर्थात् उपादान के बिना भी हान का होना सम्भव है। अतः उपादान का उपसंहार अनावस्यक है, ऐसी दृष्टान्त सङ्गित के कारण यह म्रिविकरण शारम्भ होता है।
- २. विषय-ज्ञानी के पुण्यपापादि कर्मों के हानो ग्रादान पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।
- ३. संशय—श ट्यायनी में कहा गया है कि 'जानो के पुत्रस्थानीय सभी शाणी उसके वित्तस्थानीय कमं को यथायोग्य ग्रहण कर लेते हैं।' ताण्डी में कहा है कि 'जंसे घोड़ा अपने शारी के रोये को झाड़ देता है और जंसे राहु के मुख से चन्द्रमा मुक्त हो जाता है, ऐसे हो ज्ञानी सम्पूर्ण पुण्य-पाप को छोड़ देता है। उनी प्रकार आथर्वाणिकों ने कहा है कि 'उस समय ज्ञानी पुण्य-पाप दानों का परित्यागकर मावी कम के कारण से रहित हो परमसाम्य को प्राप्त करता है।' यहाँ पर सन्देह होता है कि जानी के पुण्य पाप का हान एवं उपादान सभी स्थलों पर समान कम से होता है या नहीं होता ?

विद्यामेदेऽप्ययंवाद बाहायं: स्तुतिसाम्यतः । हानस्य प्रत्यभिज्ञानादेकविशादिवादवत् ॥३२॥ (द्वितीयवर्णकम्)

विष्ननं चालनं स्याद्वानं वा चालनं भवेत् । बोधूयन्ते ध्वजाग्राणीत्यादौ चालनदर्शनात् ।।३३।। । कर्जा न ह्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्तुमहंति ॥३४॥ हानमेव भवेद्वावयशेषेऽन्योपायनश्रवात्

(११७) साम्परायाधिकरणम् ॥१६॥ कुर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरागात्पुरा । उत्तीर्य विरज्ञां त्यागस्तथा कौषीतकीश्रुते: ।।३४॥

- ४. पूर्वपक्ष-अश्रुत होने से, प्राक्षेप अनावश्यक होने के कारण और विद्या के भेद से सर्वत्र हानोपादान का उपसंहार नहीं होता।
- ५. सिद्धान्त-विद्याभेद होने पर भी स्तुति की समानता के कारण उपसंह।र अथवाद के रूप में करना चाहिए क्योंकि हान की प्रत्यिभज्ञा तो सर्वत्र होती ही है। इसीलिए अथवाद होने पर भी उपादान उपसंहार के योग्य है।

## (हितीय वर्णक)

- १. सङ्गति-पहले विद्या की सिन्निषि में पढ़े गये मन्त्रादि को जैसे अकिञ्चित्कर कहा था, वैसे ही विघूनन शब्द उपायन शब्द की सन्निधि में अप्रयोजक होने से प्रकिञ्चित्कर है; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पिछले अधिकरण के साथ इसकी है।
  - २. विषय--'विधूनन' शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-क्या 'विध्नन' शब्द का मर्थ चालन है अथवा हान है?
- ४. पूर्वपक्ष- बोधूयन्ते व्वाजाग्राणि' इस वाक्य से घूत्र घातुं का ग्रथं चालन होने से 'विधूनन' कां अर्थ चालन ही मानना चाहिए।
- ५. सिद्धान्त-'विघूनन' शब्द का अर्थ हान ही करना चाहिए क्योंकि वाक्यशेष में अन्य के द्वारा - उसका प्रहरण करना सुना गया है। जब तक कोई त्याग नहीं करता, वो उसका प्रहरण दूसरा कैसे कर सकता है। प्रतः विघूनन शब्द का अर्थ त्याग ही करना चाहिए।

## (११७) साम्परायाधिकररा

- १. सङ्गित-यदि विद्या कर्मनाश का हेतु होती तो केवल हानश्रवणस्थल में भी उपायन का दुपसंहार किया जा सकता था, पर मभी तक विद्या में कर्मनाशहेतुत्व ही सिद्ध नहीं हो सकी है। इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्म करते हैं, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसकी बाक्षेप सङ्गति है।
  - २. विषय-विद्यासामर्थ्यं का विचार इस अधिकरण की विषय है।
- ३. संशय-पयेङ्कविद्या में पर्येङ्क उपासक के लिए सुकृतादि का विधूनन सुना जाता है, क्या वह विरजा नदी सन्तरण के बाद आघे मार्ग में होता है अथवा देहश्याग से पूर्वकाल में होता है ?
- ४. पूर्वपक्ष-- 'स आगच्छति विरजां नहीं तां मनसेवारयेति तत्सुकृतदुष्कृते विघूनुते' (वह बह्यलोक का यात्री विरजा नदी के पास आता है और उसे मन से ही पार कर जाता है, तत्पश्चात् वहाँ पर वह पुण्य-पाप को छोड़ देता है) इस अति के आधार पर विकान नदी सन्तरण के बाद ही पुण्य-पाप का परित्यान वह यात्री करता है।

कर्मत्राप्यकलाभावात्मध्ये साघनवर्जनात् । ताण्डिश्रुतेः पुरा स्यागो बाध्यः कौबीतकीक्रप्तः ॥३६॥ (११८) गतेरथंवस्वाधिकररणम् ॥१७॥

उपास्ति बो बयोर्मागः समो यद्वा व्यवस्थितः । सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानवत् ॥३७॥ देशान्तरफलप्राप्त्ये युक्तो मार्ग उपास्तिषु । ग्रारोग्यवद्बोधफलं तेन मार्गो व्यवस्थितः ॥३८॥ (११६) अनियमाधिकरणम् ॥१८॥

मार्गः भुतस्थलेब्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत् । श्रुतेब्वेव प्रकर्णाद्द्विःपाठोऽस्य वृथाऽन्यथा ।।३१।।

५. सिद्धान्त--त्रह्मलोक मागं के मन्य में ब्रह्मप्राप्ति से मिन्न पुण्य-पाप के द्वारा प्राप्तव्य कोई फल नहीं दीखता है, किर भला उन पुण्य-पापों को विरजानदीपयंन्त वह ब्रह्मलोक्यात्री निरयंक क्यों ले जायेगा। साथ ही, मरण से पूर्व जिस पुण्य-पाप का परित्याग कर चुका है उनके, मागं के मध्य में, पुनः परित्याग का साधन भी सम्भव नहीं है। उस समय उसका स्थूल शरीर नहीं है जिससे कि किसी साधन का अनुष्ठान कर सके। यदि कही कि मरण से पूर्व पुण्य-पाप के त्यागने में प्रमाण नहीं दीखता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'अश्व इव रोमाणि विध्य पापम्' यह ताण्डिश्रुति ही उक्त विषय में प्रमाण है। अतः उक्त श्रुति से नदीसन्तरण के बाद पुण्य-पाप का परित्यागरूप कर्म कौषोतिक श्रुति ने जो कहा है उसका वाध समझना चाहिए। इसलिए मरण से पूर्व ही उपास्य का साझात्कार हो जाने पर पुण्य-पार का परित्याग निश्चित होता है।

(११८) गतेरर्थवस्वाधिकरण

- १. सङ्गिति—िवद्या से कर्महान विषय प्रासिङ्गिक था जिसे बतला देने के बाद, जिस प्रकार हान की सिन्निव में कहीं कहीं पर सुने गये उपायन का सर्वत्र उपसंहार बतला दिया गया, वैसे ही हान की सिन्निव में सुने गये क्वित्क देवयान माग का सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं।
  - २. विषय-देवयान मार्ग के उपसंहारस्थल का विचार इस अधिकरण का विषय है।
- ३. संशय-उपासना और ज्ञान मार्ग दोनों ही में देवयान मार्ग की व्यवस्था है अथवा केवल उपासना में ही है?

४. पूर्वपक्ष-देवयान मार्ग सगुण बहा उपासक और निर्गुण बहाजानी दोनों के लिए समान रूप से बतलाया गया है। जैसे पुण्य-पाप कर्म का हान दोनों के लिए समान है, ऐसे ही देवयान मार्ग भी दोनों के लिए तुल्य ही है।

प्. सिद्धान्त—उपासना से ब्रह्मलोक फल प्राप्त होता है जो देशान्तरवर्ती है, अतः यहाँ पर देवयान मार्ग की आवश्यकता है। किन्तु रोगनिवृत्ति की मौति ब्रह्मज्ञान का फल अविद्यानिवृत्तिमात्र है, वहाँ मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उपासक के लिए ही देवयान मार्ग है, ब्रह्मजानी के लिए नहीं; ऐसी व्यवस्था समझनी चाहिए।

(११६) ग्रनियमाधिकरण

१. सङ्गित-—इस प्रकार जैसे संगुण विद्या में माग को सार्थकता है, निगुंग विद्या में नहीं; वैसे हो संगुण विद्या में भो कहों मार्ग सुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए. अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गिति है।

२ विषय—सभी संगुण उपासनाओं में मार्ग की आवश्यकता पर इस अधिकरण में विचार किया गया है। मींको विद्यान्तरे मार्गो ये चेम इति वाक्यतः । तेन बाध्यं प्रकरणं द्विःपाठिश्चिन्तनाय हि ॥४०॥

(१२०) यावदिषकाराधिकरणम् ॥१६॥

बह्यतत्त्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी नियताऽथवा । पाक्षिक्यपान्तरतमःप्रभृतेर्जन्मकीर्तनात् ।:४१।। मानादेहोपभोक्तव्यमोद्योपास्तिफलं बुधाः । भुक्त्वाऽधिकारिपुरुषा मुख्यन्ते नियता ततः ॥ १२॥

- ३. संशय--छान्दोग्य की पञ्चाग्ति विद्या और उपकोसल विद्या में देवयान मार्ग पढ़ा गया है, किन्तु शाण्डित्य और वैश्वानर विद्या में देवयान मार्ग नहीं पढ़ा गया है। ऐसी स्थिति में यह सन्देह होता है कि यथाश्रुनस्थल में हो मार्ग का नियम है अथवा अश्रुनस्थल में भी मार्ग का उपसहार करना चाहिए?
- ४. पूर्वं रक्ष--पित सभी सगुरा विद्याओं में मार्ग का उपसंहार करना अभोष्ट होता तो एक स्थान पर मार्ग का पाठ रहने मात्र से ही सवंत्र उपसंहार सम्भव था, दो विद्या में मार्ग का पाठ निर्थं क हो जाता। अतः यथा धुतस्थल में ही मार्ग का चिन्तन खरना चाहिए, सर्वंत्र नहीं।
- पूर सिद्धान्त—पञ्चानिविद्या के वाक्यशेष में उसके उपासक के लिए उत्तर मार्ग बतलाती हुई श्रुति ने अन्य विद्या के उपासकों के लिए भी कण्ठतः अचिरादि (देवयान) मार्ग का कथन किया है। 'ज़ी इस प्रकार उपासना करते हैं और जो अरण्य में रह कर श्रद्धा एवं तप की उपासना करते हैं वे सभी अबि को प्राप्त करते हैं' इस मार्गप्रतिपादक बाक्य से प्रकरण को बाब लेना चाहिए। उपास्य के गुणों का चिन्तन करते समय उपासना के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग का चिन्तन भी अनिवार्य कहा गया है। अतः सभी सगुण उपासनाओं में देवयान मार्ग का उपसंद्वार करना चाहिए।

## (१२०) यावदधिकाराधिकरण

- १. सङ्गित—निर्गुण ब्रह्मविद्या का फल मोक्ष है इसलिए उसमें मार्ग व्यथं ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इतिहासादि में कुछ ब्रह्मज्ञानियों को भी देहान्तर-उत्पत्ति देखी जाती है। अतः निर्गुण ब्रह्मविद्या को मोक्ष का साधन कहना ठीक नहीं है, इस ब्रकार आक्षेत्र होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। अतः पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गित है।
- .. २. विषय--- निर्गुं ए। ब्रह्मविचा की फलप्राप्ति के लिए देवशान मार्ग की आवश्यकता पर विचार करना इस अधिकरए। का विषय है।
  - ३. संशय--त्रह्मज्ञानियों की मुक्ति वैकिटाक है तथवा निश्चित है ?
- ४. पूर्वपक्ष पुराणों में अपान्तरतमानामक वेदप्रवर्तक आचार्य विष्णु की आज्ञा से द्वाप ६ के अन्त में कृष्णाद्वेप यनरूप से शरीर घारण करते देख जाते हैं। वैशे ही सनःकुमार स्कन्धरूप से उमा-महेश्वर के घर में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार विश्वठादि बल्यज्ञानी होते हुए भी कहीं शाप से, कहीं स्वेच्छा से भी शरीर घारण करते देखे जाते हैं। इससे निगुँण ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति वैकल्पिक सिद्ध होती है।
- प्र. सिद्धान्त- पूर्वपक्षी ने जिन पुरुषों का हदाहरण दिया है वे सब जगिन गिलक माने जाते हैं जिन्होंने पूर्वकल्प में महान् तपक्चर्या द्वारा ईश्वर की उपासनाकर इस कल्प में नाना देह से उपभोग-योग्य अधिकार पद को प्राप्त किये हैं, यह उनके प्रार्व्य हैं, इस प्रार्व्य के क्षीण होने पर वे भी मुक्त हो जायेंगे। अनारव्य कमी का नाश तत्त्वज्ञान से हो जाता है और प्रारब्ध कमें का नाश भोग से होता है, तरपक्चात् निर्मुण बहाज्ञानी की मुक्ति सुनिद्यत हा होती है।

(१२१) अक्षरध्यविकरणम् ॥२०॥

निषेघानामसंहारः संहारो दा न संहृतिः । आनन्दादिवदात्मत्वं नेषां संभाव्यते यतः ॥४३:। श्रुतानामाहृतानां च निषेवानां समायतः । श्रात्मलक्षणता तस्माद्दाढर्चायास्त्र्यसंहृतिः ॥४४।: (१२२) इयदिधकरणम् ॥२१॥

पिबन्तौ द्वा सुपर्णेति द्वे विद्ये अथवंकता । भोक्तःरौ भोक्त्रभोक्ताराविति विद्ये उमे इमे ॥४१॥ पिबन्तौ भोक्त्रभोक्तारावित्युक्तं हि समन्वये । इयत्तात्रत्यभिज्ञानाद्विद्यंका मन्त्रयोद्वंयोः ॥४६॥

#### (१२) प्रक्षरध्यधिकरण

- १. सङ्गित—जैसे घनुष से निक्ला हुना बाए अपना काम करके ही रहता है ऐसे ही आधि-कारिक पुरुषों के प्रारम्बकमंत्रेग से ही देहान्तर की उत्पत्ति होती है, उसमें सञ्चित कर्म को कारण नहीं कहा गया है। उसी प्रकार जहाँ पर जितनी निषेध श्रुतियाँ हैं उन्हीं से उपलक्षणविषया सर्वद्वेतनिषेध सिद्ध हो जायेगा, घाखान्तरीय निषेधों को ब्रह्मचोध का हेतु नहीं मानना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्घिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २ विषय-निषेधश्रुतियों के उपसंहारस्थल पर इस प्रधिकरण में विचार किया गया है।
- ३. संशय-सर्वत्र पठित निषेधश्रुति की यथास्थान व्यवस्था होनी चाहिए अथवा सर्वत्र सभी निषेध श्रुतियों का उपसंहार होना चाहिए ?
- ४. पूर्वपक्ष ''अस्थूलमनण्वह्नस्वम्'' इत्यादि वाक्य द्वारा गार्गी ब्राह्मण में और 'अश्वन्दमस्पर्श-मरूपमन्ययम्' इत्यादि वाक्य द्वारा कठ श्रृति में जो निषेत्र करके ब्रह्माववीय कराया गया है; ऐसे ही अन्य श्रृतियां भी हैं। इन सभी निषेधश्रुतियों के सवंत्र उपसंहार का कोई प्रयोजन न होने के कारण जहां। पर जितना निषेध है उसी थे उपलक्षणतया सकल द्वेत का निषेध हो जायेगा, श्रन्यत्र पठित द्वेतनिषेध-श्रुति का उपसंहार अन्यत्र निष्प्रयोजन ही है। क्योंकि वे आनन्दादि के समान ब्रह्मरूप नहीं है।
- ४. सिद्धान्त निषेव श्रुतियाँ, श्रुत ही अथवा बाह्त हों, सभी एक जंसी हैं । अतः धात्मबोध की रहना के लिए द्वेतनिषेषश्रतियों का उपसंडार सर्वत्र होना चाहिए।

### (१२२) इयदधिकरण

- १. सङ्गिति—पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म की प्रत्यिभिज्ञा होने के कारण सर्वत्र निर्गुण ब्रह्मविद्या एक ही है, बतः निषेधश्रुतियों का सर्वत्र उपसंहार कहा गया था, किन्तु इस अधिकरण में प्रतिपाद्य वस्तु का भेद होने से विद्या भिन्न है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं।
- २. विषय-मुण्डक तथा कठश्रति में कही गयी ब्रह्मविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।
- ३. संशय--'द्वा सुपण् सयुजा सलाया' इस मुण्डक श्रुति तथा 'ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके' इस कठ श्रुति में बतलायी गयी विद्या एक है अथवा भिन्न है ?
- ४. पूर्वपक्ष एक स्थान पर एक भोनता और दूबरे स्थान पर दो भोनता बतलाये गये हैं, इस प्रकार भेद देख जाने के कारण विद्या भिन्न है।
- प्र. सिद्धान्त—प्रथमाध्याय—द्वितीयपाद के तृतीय अधिकरण में 'पिबन्ती' शब्द जीव एवं बहा-परक होने से उसका भोवता और अभोक्ता अर्थ किया गया है। अतः वेद्यवस्तु में भेद नहीं है सीर द्वित्व संख्या की प्रत्यभिज्ञा उभयत्र समान रूप से होती है, इसलिए उक्त दोनों स्थलों में विद्या एक ही है।

### (१२३) ग्रन्तरस्वाधिकरराम् ॥२२॥

विद्यामेदोऽथ विद्येत्रयं स्यादुषस्तकहोलयोः । समानस्य द्विराम्ना गाद्विद्यामेदः प्रतीयते 116011 सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्येकता ततः । शङ्कािश्रोषनुत्ये द्विःपाठस्तर्वमसीतिवत् 118211

(१२४) व्यक्षिहाराधिकरणम् ॥२३॥

व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकवा बोक्त द्विया । वस्त्वेक्यादेकवेक्यस्य दाढर्याय व्यतिहारगोः ॥४६॥ ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीद्वेंघेशस्य जीवता । युक्तोपास्त्ये वाचिन ही मूर्तिवद्दाढर्च मार्थिकम् ॥५०॥

### (१२३) ६ न्तराधिकरण

- १. सङ्गति-पिछले अधिकरण में 'पिबन्ती' इस पद को लाक्षणिक मानकर दोनों हो मन्त्रों में मोक्ता और अमोक्ता अर्थ कर लेने से विद्या एक ही सिद्ध की गयी थी, पर यहाँ अर्थ का अभेद होने पर भी विद्या एक इसलिए नहीं मानी जायेगी क्यों कि पुनरावृत्ति देखी जाती है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
- २. विषय-वृहदारण्यक के उषस्त और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।
  - ३ संशय-नया उषस्त ग्रीर कहोल बाह्मण में प्रतिपादित विद्या एक है प्रयवा भिन्न है ?
- ४. पूर्वपक्ष-"यत्साक्षादपरोक्षाद्बह्म य ग्रात्मा सर्वान्तरः" ऐसा दो बार पाठ एक ही वाजसनेय शाला के उषस्त एवं कहोल बाह्मण में आया हैं, अतः पुनरुक्ति।रिहार के लिए इन दोनों स्थानों में विद्या भिन्न माननी चाहिए।
- थ. सिद्धान्त-दोनों स्थानों में सर्वान्तरत्व समान रूप से कहा गया है, अतः वेद्यवस्तु का अभेद होने के कारण विद्या एक है। विशेष शङ्का की निवृत्ति के लिए दो बार पाठ वैसे हो किया गया है जैसे 'तत्त्वमित' महावाक्य का पाठ नौ बार किया गया है।

## (१२४) व्यतिहाराधिकरण

- १. सङ्गति-पिछले अधिकरण में विद्या के एक होने पर भी अम्यास म्रादरार्थ वतलाया गया था, बसे हो जीव एवं ईश्वर के परस्पर विशेषण-विशेष्य भावरूरव्यतिहार-उपदेश आदरार्थ होने के कारण ऐतरेयक में विद्या एक माननी चाहिए; इस प्रकार बृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अधिकरण
  - २. विषय-ऐतरेयक श्रुति में माये हुए व्यतिहार पर इस मिधकरण में विचार किया गया है।
- र. संशय--"तद्योऽहं सोडसी योडसी सोडहं" ऐसा मादित्यपुरुष के प्रसङ्ग में पाठ मिलता है, इससे यह संशय होता है कि यहाँ पर व्यतिहार इया मनोवृत्ति दो प्रकार की बनानो चाहिए अथवा
- े ४. पूर्वपक्ष-वस्तु अभिन्न होने के कारण एक प्रकार की ही मनोवृत्ति बनानी चाहिए, व्यतिहार तो केवल दृढ़ता के लिए कहा गया है।
- थ. सिद्धान्त-वस्तु के एक होने पर भी व्यतिहार कथन हाने से उपास्यविषयक बुद्धि दो प्रकार से करनी चाहिए। जैसे चतुर्मुज आदि मूर्तियों का चिन्तन किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी भिन्न प्रकार से चिन्तन करना चाहिए, द ढ्यं तो अर्थतः सिद्ध हो जायेगा।

### (१२५) सत्याव्यधिकरणम् ॥२४॥

दे सत्यविद्ये एका वा यक्षरच्यादिवाक्ययोः । फलभेदादुभे लोकजयात्पापहतेः पृथक् ॥५१॥ प्रकृताकर्षणादेका पापघातोऽङ्गधीफलम् । अर्थवादोऽयवा मुख्यो युक्तोऽधिकृतकल्पकः ॥५२॥

(१२६) कामास्यधिकाराधिकरणम् ॥२५॥

असहृतिः संहृतिर्वा व्योग्नोदद्ररहार्वयोः । उपास्यज्ञेयभेदेन तद्गुणानामसंहृतिः ॥५३॥

### (१२३) सत्याध्यधिकरण

- १. सङ्गित—पिछले अधिकरण में जीव-ब्रह्म के व्यतिहार उपदेश भेद के कारण दो प्रकार की मनोवृत्ति बनाने के लिए कहा था, पेशे ही यहाँ भी 'जयतीमान् लोकान हन्ति पाप्मानम्' इस श्रुति में लोकजय और पापहननरूप फलकथन है विद्या में भेद सिद्ध होता है; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
- २ विषय -- अधिदेव और अध्यातम स्थल के भेद से सत्यविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में विचार किया गया है ?
- 3. संशय—वाजसनेयक में सत्यविद्याविधान के परचात् आदित्य मण्डल और दक्षिण नेत्र में जिस सत्य पुरुष की उपासना कही गयी है, इन दोनों स्थलों में उपास्य सत्य पुरुष एक है धथवा भिन्न है?
  - ४. पूर्वपक्ष-फलभेद के कारण विद्या भिन्न माननी पड़ेगी, चाहे उपास्य एक ही हो।
- प्र. सिद्धान्त-मत्यिवद्या एक ही है नयों कि उपास्य हिरण्यामं दोनों स्थानों में अभिन्न हैं, फलभेद तो अङ्गोपासना का है, उसे अथंवाद भी माना जा सकता है। मुख्य फल हिरण्यामं की प्राप्ति है, वह एक हो है। अत. सत्यिवद्या एक होने के कारण सत्यादि गुणों का उपसंहार एक ही सत्य ब्रह्म में करना चाहिए।

## (१२६) कामाद्यधिकाराधिकरण

- १. सङ्गिति—पिछले अधिकरण में 'तद्यत्तत्सत्यम्' इस वाक्य द्वारा प्रसङ्गागत पदार्थं का आकर्षण होने से उपास्यरूप का अभेद सिद्ध हुआ था, इसीलिए अधिदेत एवं अध्यात्म मण्डल में सत्यादि गुणों का उपसंहार कहा गया था; किन्तु यहां पर कहीं कहीं माकाश को उपास्य कहा और कहीं आकाशाश्रित को जेय बतलाया गया है। इस प्रकार उपास्य के रूप भिन्न होने से गुणों का उपसंहार अभोष्ट नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गित पूर्व के साथ इसकी है।
- २. विषय आकाश एवं तदाश्रित विद्या के वेद्यवस्तु पर इस मिकरण में विचार किया गया है।
- ३ संशय छान्दोग्य की दहर विद्या में अपहतराष्मत्वादि गुण पढ़े गये हैं और वाजसनेय के हार्दविद्या में सर्वविशत्वादि गुण पढ़े गये हैं, इन दोनों स्थलों में हार्दविद्या भिन्न है पथवा अधिन है ? अभन्न हाने पर भो गुणों का उपसंहार होना चाहिए प्रथवा नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष उक्त दोनों श्रुतियों में विद्या मिन्न होने के कारण गुणों का उपसंहार नहीं होना चाहिए क्योंकि एकत्र दहराकाश उपास्य है और अन्यत्र हादंबहा ज्ञेय है।

उपास्त्ये क्विविद्व्यत्र स्तुत्रये चास्तु संहृतिः । वहराकाश ग्रात्मव हृदाकाशोऽिव नेतरः ॥५४॥
(१२७) ग्रादराधिकरणम् ॥२६॥

त लुष्वते लुष्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न लुष्यतेऽतियः पूर्व भुञ्जीतेत्यावरः क्तितः ।।५५॥ भुज्यर्वात्रोपजीवित्वात्तल्लोपे लोप इब्यते । भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोऽप्युपपद्यते ॥५६॥ (१२८) तन्निर्वारणाधिकरणम् ॥२७॥

नित्या अङ्गावबद्धाः स्युः कर्मस्विनियता उत् । पर्णवत्ऋतुसंबन्धो वाक्यान्नित्यास्ततो मताः ॥५७॥

४. सिद्धान्त—छान्दोग्य में पठित सत्यकामत्वादि गुगों का वाजसनेयक में और वाजसनेयक में पढ़े गये सर्वविशत्वादि गुणों का छान्दोग्य में उपसहार करना चाहिए क्योंकि हृदय आयतन, वेद्यवस्तु बहा, बहा का सेतुत्व और लोकासम्भेदका प्रयोजन इत्यादि दोनों स्थलों पर समान रूप से देखे जाते हैं। एकत्र सगुण उपासना और अन्यत्र निगृण उपासना का भेद होने पर भी यहाँ पर विद्या में भेद नहीं है क्योंकि गुणों का उपसंहार यहाँ उपासना के लिए नहीं अपितु स्तुति के लिए कह रहे हैं।

(१६७) म्रादराधिकरण

- १. सङ्गित— जैसे पिछले अधिकरण में सगुण और निर्मुण विद्या का भेर होने पर भी गुणोप-संहार स्तुति के लिए कहा गया था, वैसे ही भोजन के लोप होने पर भा पूवभोजन को स्तुति के लिए प्राणाग्निहोत्र का अलोप मानना चाहिए; इस प्रकार पूर्व के साथ इस भी दृष्टान्त सङ्गिति है।
  - २. विषय-प्राणाग्निहोत्र के लोप एवं ग्रलोप का विचार हो इस अधिकरण का विषय है।
- ३. संशय-छान्दोग्य की वैरुशनर विद्या में प्राणाग्निहोत्र सुना जाता है। क्या भोजन के लोप हीने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होता है अथवा नहीं होता है ?

४. पूर्वपक्ष-'पूर्वोऽतिथिम्योऽइनीयाते' इप श्रुति में अतिथिभोजन से पूर्व ग्रानिहोत्र का विधान

होने के कारण भोजन के लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए।

५. सिद्धान्त—'तद्यद्भक्तं प्रथमागच्छेत्तद्वोमीयम्' इस श्रुति से भा मन के निमित्त उपस्थित
भात से ही प्राणाग्निहोत्र बतलाया गया है, अतः किसी कारण से भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप ही रहेगा। भोजन पक्ष में आदरवचन प्राणाग्निहोत्र के प्राथम्यदिधान के लिए कहा
गया है। अतः भोजन के लोप होने पर प्राणा निहोत्र का लोप ही रहेगा।

## (१२८) तिनर्घारणाधिकरग

- १. सङ्गिति—पूर्वाधिकरण में अनित्य भोजनाश्चित प्राणानितहोत्र को जैसे अनित्य कहा था, ऐसे ही यहां पर नित्यकर्म की अङ्गभूत उपासनाओं में नित्यत्त्र बतलाने के लिए दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुन्ना है।
- २. विषय—इस अधिकरण में नित्यकमिङ्गाश्रित उपासनात्रों की नित्य । पर विचार किया
- ३. संशय-नया नित्यकर्माङ्ग उपासना पर्णता की भाति नित्य है त्रयता गोदोहन की भाति वन्तरय है ?
- ४. पूर्वपक्ष-अनारम्याधीत होने के कारण ने कर्माङ्ग उपासनायें निह्य हैं। जिस प्रकार 'यस्य पर्णमयी जुहू भंवति' यह वानय अनारम्याधीत होने के कारण सभी क्रतु के साथ पर्णता का सम्बन्ध बतलाता है, ऐसे ही कर्माङ्ग उपासना भी नित्य ही है।

पृथक्फलश्रुतेर्नेता नित्या गोदोहन।दिवत् । उभौ कुरुत इत्युक्तं कर्मोपास्यनुपासिनोः ।।५६॥ (१२६) प्रदानाधिकरणम् ।।६८॥

एकोक्तस्य पृथावा स्वाद्वायुप्राणानुचिन्तनम् । तत्त्वःभेदात्तयोरेकोकररणेतानुचिन्तनम् ॥प्रहा। अवस्थाभेदतोऽध्यात्ममधिदंवं पृथवश्रुतेः । प्रयोगभेदो राजादिगुरणकेन्द्रप्रदानवत् ॥६०॥

(१३०) लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम ॥२६॥

कर्म शेषाः स्वतन्त्रा वा मनश्चित्प्रमुखः ग्नयः । कर्म शेषाः प्रकरणाहितङ्गं त्वस्यार्थवर्शनम् ॥६१॥

५. सिद्धान्त-नित्यकर्माङ्ग उपासना का फल पृथक् सुना गया है इसलिए गोदोहनपात्र से जलाहरण की भौति वह नित्य नहीं है, वह तो उगासक का इच्छा पर बाधारित है। उपासनों करे या न करे, कर्म तो नित्य करना ही चाहिए, किन्तु उपासना उसको इच्छा पर बाधारित है। अतः नित्यकम के ग्राश्रित उपासना नित्य नहीं है।

(१२६) प्रदानाधिकरण

- १. सङ्गिति—पहले फलभेद से कर्माङ्ग उपासनाओं का नित्यानित्यरूप प्रयोगभेद कहा था, किन्तु इस अधिकरण में वायु भीर प्राण का तत्त्वतः अभेद होने के कारण और उसकी प्राप्तिरूप फल का ऐक्य होने के कारण ध्यानप्रयोग में भो एकता है; ऐसो प्रत्युदाहरण सङ्गित पूर्व के सार्थ इसकी है।
- २. विषय—वाजसनेयक में 'वाणी ने घोषणा की— 'मैं बोलतो हो रहूँगो' इस वाक्य द्वारा वागादि से प्राण को श्रेष्ठ कहा है । वंसे हो, अग्यादि से वायु को श्रेष्ठ कहा है । इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् को संवग विद्या में प्राण और वायु को श्रेष्ठता कही गयी है । इस पर विचार करके निर्णय लेना इस अधिकरण का विषय है ।

३. संशय-न्या इन दिद्या में वायु एवं प्राण के प्रयोग का अभेद है अथवा भेद है ?

४. पूर्वपक्ष — वायु और प्राण में तत्त्वतः अभेद होने के कारण दोनों का एक रूप में चिन्तन करना चाहिए।

प्र. सिद्धान्त—ग्रवस्थाभेद से एवं पृथक् श्रुति को देखते हुए अध्यातम प्राण और ग्राधिदैव वार्यु का चिन्तन पृथक्-पृथक् करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्र देवता के एक होने पर भी 'राजा इन्द्र को एक। दश कपाल वाले पुरोडाश' का निर्वाप बतलाया है, उससे भिन्न अधिराज इन्द्र और स्वराज इन्द्र के लिए पृथक् पुरोडाश का निर्वाप कहा गया है; वैसे हा तत्त्वतः एक होते हुए भी वायु एवं प्राण का, स्थानभेद से, पृथक् पृथक् चिन्तन करना चाहिए।

(१३०) लिङ्गभूयस्त्वाधिकरण

१. सङ्गिति—ि पछिने यधिकरण में एक प्रयोग का होना असम्भव होने के कारण वायु एवं प्राण् का भिन्न रूप में चिन्तन कहा गया था, तब तो मनश्चिदादि प्रिग्त का कर्माङ्गरूप से अभिन्नरूप में चिन्तन करना उचित होगा; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण कहा गया है।

२. विषय — वा तसनेयक अग्निरहस्य में मन के अधिकार में 'छत्तोस हजार अग्नियां सुनी जाती हैं जो मनोमय हैं। वसे हो वाक्चित्, प्राणचित् चक्षुश्चित्, श्रोत्रवित्, कमंचित् और अग्निचित् मी सुनी जाती हैं। इस अधिकरण में इनके स्वरूप तथा चयन पर विवार किया गया है।

३. संशय- नया मनश्चिदादिरूप कर्माञ्जभूत अग्नि केवल उपासना के लिए है अथवा

स्वतन्त्र हैं ?

उन्नेयविधिगाल्लिङ्गादेव श्रुत्या च वाक्यतः । बाध्यं प्रकरणं तस्मात्स्वतन्त्रं वहिनचिन्तनम् ॥६२॥

(१३१) ऐकात्म्याधिकरणम् ॥३०॥

प्रात्मा देहस्तदन्यो वा चेतन्यं मदशक्तिवत् । भूतमेलनजं देहे नान्यत्राऽऽत्मा वपुस्ततः ॥६३॥ भूतोपलब्धिभू तेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः । सेवाऽऽत्मा मौतिकाद्देहादन्योऽ शै परलोकभाक् ॥ ४॥

(१३२) म्रङ्गावबद्धाधिकरणम् ॥३१।। उक्याद्विची स्वशाखाङ्गेव्वेवान्यत्रापि वा भवेत्। सीनिष्यातःबस्वशाखाङ्गेव्वेवासौ व्यवतिष्ठते ।।६५॥

४. पूर्वपक्ष-प्रकरण को देखते हुए क्रियानुत्रवेशी मनश्चिदादि प्रश्नियाँ कर्माञ्ज ही हैं।

प्र. सिद्धान्त-पूर्वोक्त मनश्चिदादि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं. इसके बोघक धनेक लिङ्ग हैं। प्रकरण प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण बलवान होता है, देसा पूर्वमीमांसा में कहा गया है। अतः मनिश्चदादि अग्नियों का स्वतन्त्ररूप से ही चिन्तन करना चाहिए, कर्माङ्गरूप में नहीं।

# (१३१) ऐकात्म्याधिकरण

- १. सङ्गित—मनश्चिदादि धारिनयों के चिन्तन को पुरुषार्थं मानना उचित नहीं है क्योंकि देहादि से भिन्न उसके फल का भोक्ता पुरुष है ही नहीं, इस प्रकार आक्षेप सञ्ज्ञित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-देहादि से भिन्न आत्मसत्ता का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

ः इ. संशय-वया जात्मा देहादि से भिन्न है अथवा अभिन्न है ?

४. पूर्वपक्ष - मदशक्ति की भारत भूतों के सम्मेलन से देह में चैतन्य फूट उठता है; अतः

शरीर ही बात्मा है, उससे भिन्न बात्मा नहीं है।

प्र. सिद्धान्त—पृथिन्यादि भूतों की उपलब्धि छनसे भिन्न चैतन्य के द्वारा ही होती है नयों कि पृथिन्यादि निषय हैं जोर चैनन्य आत्मा निषयों है को भौतिक देह से भिन्न है जोर इस शरीर से किए हुए शुभाशुम कर्मों का फल लोकान्तर एवं देहान्तर में जाकर भोगता है।

## (१३) अङ्गावबद्धाधिकरण

- १. सङ्गित—प्रात्मा के चैतन्यादि धर्म देह में सम्भव न होने के कारण देह एवं आत्मा का भेव पूर्व अधिकरण में बतलाया गया था। बेते ही एक बाझायत उद्गीयधर्मों का शाखान्तरीय उद्गीय से स्वरादि में भेद के कारण बन्यत्र प्राप्ति सम्भव नहीं है। इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गित है।
- २. विषय इस अधिकरण में उद्गीय कमें के वाश्रित उपासनाओं के श.खाभेद से भेदाभंद का विचार किया गया है।
- ३. संशय—अपनी शाखागत कर्मानुष्ठान के साथ ही कर्माञ्च उद्गीय उपासना करनी चाहिए वयवा सर्वश खीय उद्गीय कर्म में उसकी उपासना करनी चाहिए ?
- ४. पूर्वपक्ष—प्रपनी वालागत उद्गीवादि कर्मों में ही उद्गीय उपासना का विधान किया गया है क्योंकि 'उदगीय की उपासना करे' ऐसी सामान्य विधि को विशेष की आकांक्षा होने पर सिन्नहित स्वशालागत विशेषण से ही आकांक्षा शान्त हो जाती है। अतः प्रतिशाला कर्माञ्ज उद्गीयादि उपासना में व्यवस्था ही माननी चाहिए।

उक्थोद्गीयादितामान्यं तत्तच्छब्दैः प्रतीयते । श्रुत्या च संनिधेर्वायस्ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ ॥६६॥ (१३३) भूमज्यायस्त्वाधिकरणम् ॥३२॥

ह्येयो वैश्वातरांशोऽि ह्यातन्यः कृत्स्न एव वा । अशेषूपास्तिफलयोक्कोरस्त्यंशघीरिप ॥६७। उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्येव चिन्तनम् । ग्रंशापास्तिफले स्तुत्ये प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात् ॥६८.। (१३४) शब्दभेदाधिकररण् ॥३३॥

न भिन्ना उत भिद्यन्ते शाण्डिल्यदहरादयः। समस्तोपासनश्रेष्ठचादब्रह्मेक्यादप्यभिन्नता ॥६१॥

५. सिद्धान्त — उद्गीय शब्द मुख्यवृत्ति से सामान्यतः सर्वशाखीय उदगीय को बतलाता हैं, अतः उद्गीय श्रुति के द्वारा सर्वशाखीय उद्गीय कर्म में इसकी उपासना प्राप्त है। सिन्निष्ठ से श्रुति बलवान मानी गयी है, अतः एक स्थान में विहित कर्माञ्च उद्गीय उगासना का चिन्तन सर्वशाखीय उदगीय कर्म में करना चाहिए।

(१३३) मूमज्यायस्त्वाधिकरण

१. सङ्गित—पहले उद्गीय श्रुति के द्वःरा सिन्निधि को बाधकर उद्गीयादि उगसनाओं का प्रयोग सर्वशाखोय उद्गीय कमें में कहा गया था। वैसे ही यहाँ पर व्यस्त उगसना में भी विधि श्रुति और फलश्रुति को देखते हुए समस्त उगसना समोपवर्ती स्तुत्यर्थ को बाधकर व्यस्त उगसना में विधेयत्व मानना च।हिए। इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त सङ्गिति है।

२. विषय — छान्द्रं य की वैश्वानर विद्या में 'हे भगवन्! मैं तो चुलोक की उपासना करता हैं' इत्यादि वाक्यों द्वारा चुलोक, सूर्यादि व्यस्त उपासनाओं का वर्णन है और इसके बाद व्यस्त उपासना की निःदाकर समस्त उपासनाओं का विधान है; इनके स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य का विधार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-वया वैश्वानर विद्या में चुलोकादि की व्यस्तरूप से उपासना करनी चाहिए

अथवा समस्तरूप से उपासना करनी च।हिए ?

४. पूर्वपक्ष-व्यस्त उपासनाओं में भी विधि और फल सुने गये हैं, अतः व्यस्त उपासना भी

विहित है।

१ सिद्धान्त—उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त उपासना का ही चिन्तन निश्चित होता है, व्यस्त उपासनाओं का फलप्रतिपादन समस्त उपासनाओं की म्तुति के लिए किया गया है। साथ हो, व्यस्त उपासना को निन्दा भी की गयो है। जैसे दश्रूणंमासादि याग में अक्ष के सहित प्रधान का अनुष्ठान बतलाना अभीष्ट है, प्रयाजादि का नहीं; ऐसे ही वैश्वान विद्या में भी समस्त उपासना का प्रतिपादन ही अभीष्ट है, व्यस्त उपासना का नहीं।

(१.४) शब्दमेदाविकरण १. सङ्गिति—जिस प्रकार व्यस्त उपासनाग्रों में विधिश्रुति के होते हुए भी पहले समस्त उपासना को श्रेष्ठ कहा था, उसी प्रकार वेद्यवस्तु का अभेद रहने पर प्रत्येक में विधि के रहते हुए भी समस्त उपासना को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अतः विधि के भेद से उपासना में भी भेद माना गया है, इस प्रकार पूव प्रशिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गिति है।

२. विषय-पगुण्यस्यविषयक शाण्डिल्यदि विद्या और प्राणादि विद्या के भेदाभेद का इस

अधिकरण में विचार किया गया है। ३. संशय-निया सगुण शह्मविषयक शाण्डिल्यादि विद्या और प्राणादि विद्या समिन्न हैं या भिन्न है ? कृत्स्तोपास्तिर शक्यस्याव्युणे बेह्य पृथक्कृतम् । दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक्पृयगुपक्रमात् ॥७०॥ (१३४) विकल्याधिकरराम् ॥३४॥

यहंप्रहेव्वनियमो विकल्यनियमोऽथवा । नियामकस्याभावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम् ॥७१॥ ईशुसाझात्कृतेस्त्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । ग्रन्यानयंक्यविक्षपौ विकल्पस्य नियामकौ ॥७२॥ (१३६) काम्यधिकरणम् ।।३५।।

प्रतिक्रिषु विकराः स्याद्यायाकाम्येन वा मितः । ब्रहंग्रहेष्टित्रवैतेषु साक्षात्कृत्ये विकरूपनम् ॥७३॥ देवो भूत्वेतिवन्नात्र काचित्ताक्षात्कृतौ मितिः । याथाकाम्यमतोऽमीषां समुच्चयत्रिकलपयोः ॥७४॥

४. पूर्वपक्ष--समस्त उपासना श्रव्य मानी गयो है और उसका विषय ब्रह्म भी एक है, इतीलिए ये सब सगुणब्रह्म विषयक विद्यायें अभिन्न मानो जायेंगी।

थ. सिद्धान्त-वेद्य से अभेद रहने पर भी यहाँ पर विद्या सिन्न-भिन्न ही है क्योंकि सभी विद्याओं का प्रनुष्ठान शक्य नहीं है और गुणों के कारण बहा का स्वरूप भी पृथक् पृथक् हो जाता है। अतः वैद्य का अभेद रहने पर भी अनुबन्ध गुण के भेद है वेद्य बस्तु में भी भेद आ जाता है, इसीलिए यह विद्या भिन्न-भिन्न ही हैं।

(१ ५) विकल्याधिकरण

१. सङ्गति-पूर्विकरण के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतु मद्भाव सङ्गति है।

२. विषय-अहंग्रह उपासना में विकल्प एवं समुच्वय के अनुष्ठान पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।

३. संशय--क्या अपनी इच्छा से उनासक सगुगन्नह्मविद्यः का अनुष्ठान समुच्वयरूप में करेगा अथवा विकल्यरूप में ?

४. पूर्वपक्ष-नियामक के अभाव में उपासक इनका यथेच्छ अनुष्ठान कर सकता है।

५. सिद्धान्त-इन विद्याओं का अनुष्ठान विकल्प से ही करना चःहिए, समुच्चयरूप में नहीं क्योंकि उपास्य का साक्षात्काररूप फल सभी का समान रूप से बतलाया गया है। अतः समुच्चय बनुष्ठान विक्षेपकारक और अनावश्यक होने के कारण साक्षात्कार गर्यन्त एक ही उपासना करनी चाहिए।

(१३६) काम्यंधिकरण

१. सङ्गति-पहले बहंग्रह उपासनाग्रों का अनुब्ठान विकल्प से कहा गया था, वैसे ही उपासनात्व-सामान्य को देखते हुए प्रतीक उपासनाओं का मी क्यों नहीं विकल्प से ही अनुष्ठान माना जाय; इस प्रकार वाक्षेप होने पर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है।

२. विषय—'नाम ब्रह्मेत्युपास्ते' (छा ७-१-५) इत्यादि वाक्यों से कही गयी प्रतीक उपा-सनाभों के विकल्प और सम्मुच्चय का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-क्या प्रतीक उपामनायें विकल्प से की जाँय अथवा उपासक के इच्छानुरूप विकल्प या समुच्चय माना जाय ?

इ. पूर्वपक्ष-साक्षारकार फलवाली अहंब्रह उपासनात्रों की मौति इन प्रतीक उपासनात्रों में भी

विकल्य ही मानना चाहिए।

थ. सिद्धान्त-क्रिया की मौति प्रदृष्ट द्वारा फंल का जनक होने के कारण इन प्रतीक उपासनाओं का फल इन्ट का साक्षात्कार करना नहीं है, ये तो काम्य उपासनायों हैं। अतः उपासक की इच्छानुसार विकल्प या समुच्चय, दोनों ही प्रकार से ये प्रतीक छवासनायें की जा सकती है।

(१३७) यथाश्रयभावाधिकरराम् ॥३६॥

समुन्वयोऽङ्गवद्धेषु यायाकाम्येन वा मितः । समुन्वितस्वादङ्गानां तद्वद्धेषु समुन्वयः ॥७५॥ यह गृहीस्वा स्तोत्रस्याऽऽरम्भ इत्यादिवन्नहि । श्रूयंते सहभावोऽत्र यायाकाम्यं ततो भवेत् ॥७६॥

(अवितः इलोकं संख्या-२६४) (इति तृतीयाच्यायस्य तृतीयः पादः)

क्षेत्रवाध्यायस्य चतुर्थः पादः 🚯

(१३८) पुरुषार्थाधिकरणम् ॥१॥

कत्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतःत्रं वाऽऽत्मनो यतः । देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्कनुगं ततः ॥१॥

(१३७) यथाश्रयभावाधिकररा

१. सङ्गिति—गहले जिस प्रकार स्वातन्त्र होने के कारण प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान यथेच्छ कहा था, गङ्गात्रित उपासना वैसो स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अङ्गतन्त्र है; इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण की प्रत्युवाहरण सङ्गित है।

२. विषय-वेदत्रयविहित कर्माङ्ग उद्गोधाश्रित विद्याओं के समुच्चय और विकल्प पर इस

अधिकरण में विवार किया गया है।

३. संशय--क्या कर्माङ्ग उद्गीयाश्चित वेदत्रयविहित उपासनात्रों का अनुष्ठान समुच्चय छप में किया जाय अथवा विकलारूप में ?

४. पूर्वपक्ष-अङ्गावबद्ध उपासनामों का अनुष्ठान समुच्वयरूप में ही करनी चाहिए। जैसे याग के अंगों का अनुष्ठान समुच्वयरूप में किया जाता है, वैसे हा मंगाश्रित उपासनाओं का

अनुष्ठान भी समुन्त्रयरूप में करना चाहिए क्यों कि ये भी अपने आश्रय के अबीन हैं।

प्र. सिद्धान्त—अंगों की भाति अंगाश्रित उपासनाओं में सहमाव का नियम नहीं है। अतः 'ग्रहं गृहीत्वा चमसं वोश्रीय स्तोत्रमुगकरोति' इत्यादि वाक्य में ग्रह, स्तोत्र और शंसनादि का जैसे पौवापर्य निश्चित रहने के कारण सहभाव सुना जाता है, प्रतोक उगाउनाओं में वैसा पौवापर्य सहभाव नियत न रहने के कारण उसका अनुष्ठ न सावक की इच्छा पर आधारित है, वह यथेच्छ विकल्प और समुच्चयरूप में उन उपासनाओं का अनुष्ठान कर सकता है।

( तृतीय बच्याय - तृतीय पाद समाप्त )

😝 तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद 🐠

इस पाद में निर्मुण बहाविद्यागत अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग साधनों का विचार किया गया है। पहले गुणोपसंहारनिरूपण द्वारा परापर ब्रह्मविद्या का फल निश्चित किया गया था, अब इस पाद में कर्मनि (पेक्ष उस विद्या में पुरुषार्थसाधनत्व बतलाने के लिए उसके बहिरंग साधन यज्ञादि और अन्तरग साधन शम-दमादि एवं श्रवणादि का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार पूर्व पाद के साथ इस पाद की एकविद्याविषयकत्व रूप संगति है।

(१३८) पुरुषायधिकरण

१. सङ्गिति—कर्मांग विद्या के प्रसंग को लेकर बहाजान में कर्माश्व का प्रदन उठाकर समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है, इनलिए पूर्व अधिकरण के साय इनको प्रसंग संगति है। नाढ़ंतचीः कर्महेतुईन्ति प्रत्युत कर्म सा । प्राचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः ॥२॥ (१३६) परामर्शाधिकरणम् ॥२॥

(प्रथमवर्णकम्)

नास्त्यूर्ध्वरेताः किं बाऽस्ति नास्त्यसावविधानतः । वीरधाती विधेः क्लृप्तावन्धपङ्ग्वाधिगा स्मृतिः॥३॥ अस्त्यपूर्वविधेः क्लृप्तेर्वीरहाऽनिको गृही । अन्यादेः पृथगुक्तत्वात्स्वस्थानां श्रूपते विधिः॥४॥ (द्वितीयवर्णकम् )

लीककाम्याश्रभी बह्मनिष्ठामहिति वा न वा । यथावकार्श बह्मेत्र ज्ञातुमहेत्यवारणात् । १५ ।

२. विषय-इस अधिकरण में ग्रीपनिषद् आत्मज्ञान का विचार किया गया है।

३. सञ्चय--नया आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कर्म में प्रवेशकर पुरुषार्थ का साधक है अथवा स्वतन्त्र ही पुरुषार्थ का साधन है ?

४. पूर्वपक्ष-देह।तिरिक्त आत्मा को माने तथा जाने बिना कोई भी यागादि कर्म नहीं करता,

पतः जात्मज्ञान कर्म के अंगरूप में पुरुषार्थं का साधक माना गया है।

४. सिद्धान्त—इस स्वतन्त्र श्रीपनिषद् आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह आत्मज्ञान प्रपना फल मौक्ष देने में कर्मादि को अपेक्षा नहीं रखता । ज्ञान की उत्यक्ति में कर्म ग्रीर उपासना सहायक हो सकते हैं, किन्तु उत्पन्न आत्मज्ञान स्वतन्त्र ही मोक्ष देने में समर्थ है । ब्रह्मज्ञानियों द्वारा यागादि कर्मों का अनुष्ठान लोकसंग्रहार्थ किया जाता है, वह ज्ञान का उपकारक नहीं है।

(१३६) परामर्शाधिकरण

(प्रथम वर्णक)
१. सङ्गित-पहले संन्यास आश्रम के सद्भाव में जो प्रमाण दिया गया था, वह विधि के बाभाव में कैसे सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार आक्षप संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय—संन्यास बाश्रम की वैवता का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-संन्यास धाश्रम शास्त्रविहित हैं अथवा नहीं ?

- ४. पूर्वपक्ष—सन्यास आश्रम का विधान नहीं है। इ.के विपरीत 'वह देवताओं का हत्यारा माना जाता है जो अन्त का उद्वास कर देता है' ऐसा निषेधवचन भी मिलता है। और यदि स्मृति में कहीं संन्यास का विधान है तो वह अन्धे, पंगु इत्यादि के लिए है क्योंकि वे कमें करने में समर्थ नहीं हैं।
- थ. सिद्धान्त—गाहंस्य की भौति संन्यास बाश्रम का भी विधान शास्त्रों में मिलता है। विधि के श्रवण न होने पर भी अपूर्व अर्थ के रूप में विधि की कल्पना की जा सकती है। और 'वीरहा' इत्यादि जो दोष कहे गये हैं वह तो उपसन्नागिन गृहस्य के लिए है। अन्धे आदि अपङ्क के लिए पृथक् से संन्यास की बात कही है। अतः स्वस्य त्रंविणिक के लिए विधि सुनी जाती है, जैसा कि 'ब्रह्मचर्य समाध्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा परिश्रजेत्' ऐसा जावालश्रुति में वचन मिलता है।

(द्वितीय वर्णक)

- १. सङ्गति-पूर्वोक्त बीति से आक्षेप होने पर इस अधिकरण का आरम्भ हुना है।
- २. विषय—इस अधिकरण में संन्यास प्राश्रम को वैघता का विचार किया गया है।
  इ. संशय—लोककामी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है या नहीं ?

. . .

अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठाऽत्री कमंठे कथम् । कमंत्यागी तती ब्रह्मनिष्ठामहंति नेतरः ॥६॥ (१४०) स्तुतिमात्राधिकरणम् ॥३॥

स्तोत्रं रसतमत्वादि घ्येयं वा गुगवर्गनात् । जुद्ररादित्य इत्यादाविव कर्माङ्गसंस्तुतिः ॥७॥ भिन्नत्रकरणस्यत्वान्नाङ्गविष्येकवाक्यता । उपासीतेतिविष्युक्तेष्येयं रसतमादिकम् ॥६॥

(१४१) पारिष्लवाधिकरणम् ॥४॥

पारिष्यवार्थमाख्यानं किंवा विद्यास्तुतिः स्तुतेः । ज्यायोऽनुष्ठानशेषत्वं तेन पारिष्लवार्थता । ह।।

- ४. पूर्वपक्ष-किसो भी अश्रिम में रहने वाला व्यक्ति बाश्रमकर्म सम्पन्नकर अवकाश मिलते ही बह्मचिन्तन कर सकता है, इसमें कोई अपित्ति नहीं है। और लोककामो ब्रह्म को नहीं जान सकता, ऐसा निषेधवचन कहीं भी नहीं है। यत: सभी आश्रमिनों में ब्रह्मनिष्ठा हो सकती है।
- थ्र. सिद्धान्त —समस्त व्यापारों का परित्यगाकर अनन्यिचित्त से ब्रह्म में समाप्ति को ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, ऐसी ब्रह्मनिष्ठा कर्मजूर में समाप्त नहीं है। कर्मानुष्ठः न ग्रीर कर्मत्याग परस्पर विरोधी होने के कारण कर्मत्यागी में ही ब्रह्मनिष्ठा होती है, दूसरों में नहीं।

(१४०) स्तुतिमात्राधिकरण

१. सङ्गिति—पिछले अधिकरण में अनुष्ठेय साम्यश्रुति होने के कारण संन्यास आधम को विधेय कहा था, वेसे ही यहाँ पर रसतमत्वादि अङ्गाश्रित होने के कारण 'इयमेव जुहूरादित्यः' इत्यादि श्रुति स्तुति मात्र के लिए है; इस प्रकार पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गिति है।

२. विषय-इस ग्रधिकरण में उद्गीय आदि उपासना का विचार किया गया है।

३. संग्रय--'रसों में सर्वश्रेष्ठ रस यह है जो अष्टम उद्गीय है' इस वाक्य द्वारा उद्गीय उपासनाओं में कर्माङ्ग उद्गीय की स्तुति की गयी है अथवा गुण का विधान है ?

४. पूर्वपक्ष — 'इयमेव जुहूरादित्यः कूर्मः स्वर्गो लो ह आहवनीय' इस वाक्य द्वारा जुह्वादि स्तुति की भारति रसतमत्वादि वाक्य भी कर्माङ्ग उद्गीय की स्तुति के लिए बाया है।

४. सिद्धान्त—भिन्न प्रकरणस्य होने से अङ्गविधि के साथ एकवाक्या नहीं है। 'उपासीत' इस वाक्य से उपासना का विधान किया गया है, उस विधि की सिन्निधि में रसतमस्वादि गुण चिन्तन के लिए विहित है, वह स्तुतिमात्र नहीं है।

## (१४१) पारिष्लवाधिकरण

१. सङ्गित-पहले जंसे उद्गीथादि की स्तुति की अपेक्षा से उनास्य विषय को समर्पक मानने में श्रेष्ठत्व कहा गया था, वैसे ही उपनिषद् में आयी हुई अ ह्यायिकामों को भी विद्या की स्तुति मानने की अपेक्षा पारिप्लवशेष मानना श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार पूर्व अविकरण के साथ इसकी दृष्टान्त संगति है।

२. विषय-उपनिषद् के अन्तगंत आयी हुई आख्यायिकाओं का विचार इस अधिकरण में किया

गया है। ३. संशय-- 'याज्ञवल्क्य की दो पित्नयाँ थी-मैत्रेयी और कात्यायनी' इत्यादि वाक्य से वेदान्त में पढ़े गये ग्राख्यान क्या पारिप्लवार्थ हैं अथवा सिन्निहित विद्या की स्तुति के लिए है ?

४. पूर्वपक्ष--आख्यानसामान्य को देखते हुए सभी ग्राख्यानों को पारिप्लवार्थ ही मानना चाहिए जो अनुष्ठेर विद्या के शेषरूप में माने जायेंगे। मनुर्वेवस्वतो राजेत्येवं तत्र विशेषणात् । अत्र विद्येकवानयत्वभावाद्विद्यास्तुतिभवेत् ।।१०।। (१४२) अरनीन्धनाद्यधिकरराम् ॥५॥

आत्मबोधः फले कर्मापेक्षो नो बा, ह्यपेक्षते । अङ्गिनोऽङ्गेबःपेक्षायाः प्रयाजाविषु दशनात् ॥११॥ स्रविद्यातमसोर्ध्वस्तौ हुव्हं हि ज्ञानदोपयोः । नैरपेक्ष्यं ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी ॥१२॥ (१४३) सविवेक्षाधिकरणम् ॥६॥

यथाऽनपेक्षेत्रमुत्यत्तावनपेक्षता कर्माण्य पेक्षते फले उत्पत्तावनपेक्षयमृत 118311 यज्ञशान्त्य।दिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्वयात् । हलेऽनपेक्षितोऽप्यश्वो रथे यद्वदपेक्ष्यते । १४॥

५. सिद्धान्त—प्रथम दिन 'मनुर्वेवस्वतो राजा' द्वितीय दिन 'यमो वैवस्वतो राजा' इन विशेष मास्यानों को पारिप्लव। यं होने के कारण कर्म का शेष मान सकते हैं; किन्तु औपनिषद आख्यानों की कर्भ का शेष नहीं मान सकते । अतः सिन्नहित विद्या को स्तुति के लए ये ग्राख्यान ग्राये हैं, इसलिए विद्या के साथ इसकी एकवाक्यता लक्षित होती है। अत. ये विद्या के स्तावक माने जाते हैं।

(१४२) ग्रग्नीन्घनाद्यधिकरण

१. सङ्गति-धीपनिषद बाख्यानों को जैसे विद्या का अंग कहा, वैसे ही कमीं को भी विद्या का अंग मानना चाहिए; इस प्रकार की दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय—इस अधिकरण में विद्या में अग्निहोत्रादि कमीं की आवश्यकता का विचार

किया गया है।

३. संशय-क्या बहाविद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं करती ?

४. पूर्वपक्ष-अंगी को जैसे प्रयाजादि अंग की अपेक्षा होती है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान रूप अंगी को

अपने अगमूत कभी की भी अपेक्षा होती ही है।

५ सिद्धान्त-तम का नाश करने में जैसे दीपक स्वतन्त्र है वैसे ही अविद्या का नाश करने में शान भी स्वतन्त्र है। अत: बहाविद्या प्रपना फल मोक्ष देने में कर्म की अपेक्षा नहीं रखतो है, उसमें वह स्वतन्त्र है।

(१४३) सर्विभाधिकरण

१ सङ्गति—पहले कहा या कि जैसे ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती है, बेसे ही अपनी उत्ति में भी बहाविद्या कर्मों की अपेक्षा नहीं रखेगी; इस प्रकार की दुष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाना है।

२. विषय-महाविद्या के लिए यागादि कर्नी की स्थिति का विवार इस प्रधिकरण में किया

गया है।

३. संशय--क्या ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में स्वाश्यम कमं की अपेक्षा रखती है, अथवा नहीं ? ४. पूर्वपक्ष-पदने फल मोक्ष को देने में ब्रह्मविद्या जैसे कमनि पेत है. वैसे हो अपनी उत्पत्ति

में भी वह कर्मनिरपेक्ष ही है।

थ सिद्धान्त- बह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में याग।दि बाह्मकर्म और शम दम।दि मः म्यन्तर कमं की अपेक्षा रखती है, क्यों कि श्रुति और स्मृति इसमें प्रमाण है। हल खों बने में अर्ब की प्रपेक्षा नहीं सो हो, किन्तु रथ सींचने में उसकी अपेक्षा होती हो है, वेसे हो ब्रह्मविद्या अरना फ न देने में भले ही कर्मनिरपेक्ष हो, किन्तु अपनी उत्पत्ति में यागादि कर्नी की शीर शमादि माव में की भा अपेक्षा रखती ही है।

(१४४) सर्वाज्ञानुमस्य विकरणम् ।।।।।

सर्वाज्ञनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपदि । अपूर्वत्वेन सर्वाप्रभुक्तिव्वीर्वते ।।१५॥ श्वाद्यन्त्रभोजनाज्ञकतेः ज्ञास्त्राच्याभोज्यवारणात । आपि प्राणरक्षःथमेवानुजायतेऽख्लिलम् । १६॥ (१४५) आस्रमकर्माधिकरणम् । ।।

विद्यार्थमार्थमार्थं च द्विः प्रयोगोऽथवा सकृत् । प्रयोजनविमेदेन प्रयोगोऽिव विभिद्यते ॥१ ॥ श्राद्वार्थभुक्त्वा तृष्तिः स्याद्विद्यार्थेनाऽऽश्रमस्तया अनित्यनित्यसंयोग उक्तिम्यां खादिरे मतः ।१८॥

(१४४) सर्वात्रानुमस्यधिकरण

१. सङ्गित — पहले जैसे 'वि'विदिषित' इस वर्तमान किया में भी पञ्चम लकार की कल्पनाकर विधि म नी गयो यी वेसे हो 'इस प्राणोगासक के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं है' इस वतमान लकार में अपूर्वता को देखते हुए क्यों नहीं विधि को कल्पना को जाय; ऐसी अक्षय संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय-इप अधि। रण में प्राणोपासक के लिए मक्ष्याभक्ष्य का विचार किया गया है।

३. संशय—विद्या के भ्रंगरूप में जैसे शम-दमादि विहिन हैं, क्या वैसे ही प्राण उपासक कें लिए सर्वात्रभक्षण का विभान है अथवः वैसा वाक्य स्तुत्यर्थ है ?

४. पूर्वपक्ष-अ।पत्तिकाल में अपूर्वरूग से प्राण उग्रासक के लिए सर्वात्र मक्ष का विधान

ही है।

थ. सिद्धान्त—विवायक शब्द का अभाव होने के कारण प्राणोपासक के लिए सर्वात्रमक्षण की अनुज्ञा नहीं है और न मनुष्य के लिए श्वादि अत्रभक्षण सम्मव ही है। शास्त्र ने तो अभक्ष्य मक्षण का निषेष भी किया है। आपत्ति काल में प्राण्यक्षा के लिए तो सभी को जैसा-तैसा अन्न खाने की अनुज्ञा दे दो है, उससे प्राणोपासक के लिए सर्वात्रभक्षण को विधि नहीं मान सकते। (१।५) आध्रमकर्मा किरण

१. सङ्गित-जिस प्रकार शास्त्रान्त के साथ विरोध आने के कारण सर्वान्त विवन स्तुति के लिए है, वंसे ही 'यावज्जीवमिनहोत्रं जुहोति' इस नित्यत्व स्तुति के साथ विरोध आने के कारण यागादि को विद्या का साधन बत जाने वाला वचन भो स्तावक्षमात्र है; इस प्रकार पूर्व अधिक रण के साथ इसकी दृष्टान्त संगति है।

२. विषय-आश्रम कर्मों को स्थिति का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय—विविदिषा वाक्य में यज्ञादि प्राश्रम कर्म का विधान विद्या के लिए है अथवा आश्रम-धर्मपालन के लिए है ?

४. पूर्वपक्ष-विविदिषा वाक्य द्वारा विहित यागादि कर्मों का प्रनुष्ठान दो बार करने से

अ।श्रम घम की रक्षा और विद्या की प्राप्ति दोनों ही हो जायेगी।

प्र. बिद्धान्त—पितरों की प्राप्ति के लिए श्राद्ध में बाह्मण भोजन करता है, उससे बाह्मण की भी तृष्ति हो जाती है; वैसे ही विद्धा के लिए अनुष्ठित कमों से अध्यम घर्म भी सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में यागादि का अनुष्ठान दो बार करने की अध्यस्यकता नहीं है। आश्रमधर्मपालन के लिए यागादि का अनुष्ठान नित्यकमं है और विद्या के अगुष्य से अनुष्ठान कः म्य कमें है, जो उमयविध यज्ञादि का अनुष्ठान एक बार करने से ही पूर्ण हो जाएगा। जैसे खदिर काष्ठ का यूप बनाने पर याग की सिद्ध होती है और वीर्यकाम भी सिद्ध होता है, दो वचन के बल से एक ही खदिर यूप में नित्यत्व और काम्यत्व दोनों ही हैं; वंसे हो निविधिया वाक्य में विहित यागादि का अनुष्ठान एक बर करने से ही उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जायंगे।

(१४६) विद्युराधिकरणम् ॥६।

नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नैव विद्यते । धीशुद्धपर्थाऽऽश्रमित्वस्य ज्ञान्हेतोरभावतः । १६।। ग्रस्येव सर्वसंबन्धिकपावेश्चित्तशुद्धितः । श्रुता हि विद्या रेक्दादेराश्रमे त्वितिशुद्धता ॥२०॥ (१४७) तद्मृताधिकरणम् ॥१०॥

अवुरोहोऽस्त्याश्रमाणां न वा, रागात्स विद्यते । पूर्ववर्मश्रद्धया वा यथाऽऽरोहस्तर्थेच्छिकः ॥२१॥ रांगुंहुमार्तिनिषद्धत्वाद्विहितस्यैव घर्मतः । ग्रारोहिनियमोक्तघादेनिवरोहोऽस्त्यशास्त्रतः ॥२२॥

(१४८) ग्राधिकारिकाधिकरणम् ॥११॥

भूद्भोद्भेरतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा । ग्रदर्शनोक्तेनस्स्येव द्रतिनो गर्दभः पशुः ।। २३ ।

(१४६) विद्युराधिकरणं

१. सङ्गति--- आश्रम दमं को आप ने पहले विद्या का सहकारो कहा था, तब तो आश्रम-बिखुर व्यक्ति का विद्या में अधिकार नहीं रह जाता है; ऐसी प्रत्युद। इरण संगति के कारण यह संधिकरण शारम्भ किया जाता है।

२. विषय-इस अधिकरण में आश्रमविधुर जपादि कर्मों की स्थिति पर विचार किया गया है।

3. संशय-द्रव्य आदि साधनों से हीन होने के कारण विध्रों का ब्रह्मविद्या में अधिकार है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-यागादि सहकारी कर्मी का अभाव होने से विधुरों का ब्रह्मविद्या में अधिकार

नहीं है।

थ. सिद्धान्त — अनाश्रमीरूप से वर्तमान विघुरों का भी ब्रह्म विद्या में प्रधिकार है। रेक्व ग्रादि को आश्रमविघुर थे, उनमें भी ब्रह्मवित्त्व बतलाने वाली श्रुति देखो जाती है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गये जपादि से चित्त शुद्ध हो जाने पर उन्हें भी ब्रह्मविद्या प्राप्त हो जाती है। एतावता बार्आमत्व व्यर्थ नहीं है, क्यों के श्रुति श्रीर स्मृति लिङ्ग से अनाश्रमी की अपेक्षा ग्राथमी श्रेष्ठ माना गया है।

(१४७) तब्मूताधिकरण

१. सङ्गित-पहले बनाश्रम कर्म को विद्या का हेतु कहा था, तब तो उत्तमाश्रम से पूर्व ग्राश्रम के प्रति लौटे हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कमं भी विद्या के हेतु होने लग जायेगे, इस श्रकार की दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय-आरुढ्पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मों की स्थिति का विचार इस अधिकरण

में किया गया है।

इ. संशय-उत्तम आश्रम से निम्न आश्रम में माने की व्यवस्था शास्त्र में है या नहीं ?

v. पूर्वपक्ष-पूर्व आश्रम के प्रति राग अथवा पूर्विश्रमधर्म के प्रति श्रद्धा के कारण स्वेच्छ्या उत्तमाश्रम से निम्न बाश्रम में आ सकता है। आरोह की भौति अवरोह में भी कोई अवैधता नहीं होनी चाहिए।

५. सिद्धान्त-राग अत्यन्त निषद्ध है । आरोइ धर्म के कारण विहित है, किन्तु अवरोह का विघान शास्त्रों में नहीं है और न आशोह की मांति अवरोह में शिष्टाचार प्रमाण ही है। अंतः

उत्तमाश्रम से निम्नाश्रम में अाने का विधान क्रास्त्र में है की नहीं। . (१४८) अधिकारिकाधिकरण

१. सङ्गति इस प्रकार आरू दर्गतित व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म विद्या का हेतु नहीं है, तब तो आरूढ़पतित के द्वारा किया गया प्रायश्चित्त भी विद्या का हेतु नहीं हो सकेगा; ऐसी दृष्टान्त ्येक्ट में रिक्स है कि

उपपातकमेवैतव्वितिनो म्धुमांसवत् । प्रायश्चिताच्व संस्काराच्छुद्धिर्यत्नपरं वचः ॥२४॥ (१४६) बहिरधिकररणम् ॥१२॥

शुद्ध शिष्टं रुपादेयस्त्याच्यो वा दोषहानितः । उपादेयोऽन्यथा शुद्धः प्राथिश्चतकृता वृथा ॥२५॥ ध्रामुष्टिमवयेव शुद्धः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम् । प्रायश्चित्तादृष्टिवाक्यावशुद्धिस्त्वंहिकीष्यते ॥२६॥

सङ्गिति के कारण यह अधि करण प्रारम्भ किया गया है।

- २ विषय--- प्रारुढ़ गतित व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रायद्वित का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-प्रमाद से मारूढ़पतित व्यक्ति के लिए प्रायश्वित का विधान है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष आरूढ़पतित व्यक्ति के लिए प्रायदिवत्त का विधान नहीं है और जो अधिकारप्रसङ्ग् में अवकीएा (पतित) ब्रह्मचारी के लिए नैऋंत गर्दभ का आलभनरूर प्रायदिवत्त कहा है, वह भी नंष्ठिक के लिए नहीं है। इसके विपरीत 'म्र रूढ़ ब्रह्मवारी यदि नंष्ठिक घर्म से पतित होता हो तो उसका पुनः प्रायदिचत्त मैं नहीं देखना जिससे वह म्राट्यहत्यारा गुद्ध हो सके इस प्रकार नंष्ठिकों के लिए प्रायदिचत्त नहीं, किन्तु उपकुर्वाए। के लिए प्रायदिवत्त है।
- प्र. सिद्धान्त—जिस प्रकार उपकुर्वाण के लिए मधु-मांगमक्षणादि उपपातक है जिसका प्रायिवित्त करने से वह गुद्ध हो जाता है, वैसे ही उच्चेरेता ब्रह्मचारी के लिए गुरुपत्नी मादि से अन्यत्र प्रवृत्ति होतो हो तो वह उपपातक ही माना गया है, महापातक नहीं । अतः प्रायिवित्त और पुनः संस्कःर से उसकी गुद्ध हो जाती है । और जो 'प्रायिवित्त न पश्यािम' इत्यादि कहा है वह तो कठिन प्रायिवित्त के कारण दुष्कर है, इप मित्राय से कहा गया है । ब्रह्मचारों के लिए गर्दभालभन जिस प्रकार प्रायिवित्त है वैस हो वानप्रस्थ और संन्यासी के पतन होने पर भी प्र यश्वित्त का विधान है । दीक्षाभेद होने पर द्वादशर त्रप्यंत्त कृच्छ का माचरण वानप्रस्थ के लिए और सोमवृद्धि को छोड़कर अन्य वृक्षों का संवधन करना रूप प्रायिवित्त भिक्षु के लिए कहा है ।

(१४६) बहिरधिकरण

१. सङ्गित—इस प्रकार आरुष्पतित के प्रायश्चित्त हो जाने के बाद उसके द्वारा किया गया कर्म जैसे विद्या का साधन बतलाया गया, वैसे हो उसके साथ शिष्टाचारात्मक कर्म भी विद्या का साधन हो जायेगा; इस प्रकार की दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म होता है।

ः. विषय — आरूढ़पतित के शुद्ध हो जाने पर उसके साथ शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, इसी का विचार इस ग्रधिकरण में किया गया है।

३ सशय—आरूढ़पतित का प्रायश्चित्त हो जाने पर उसके साथ किया गया श्रवणादिक विद्या का पाथन है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष — प्रायद्वित व्यर्थं न हो जाय इसके लिए उस कृतप्रायदिक्त आकृद्यित के साथ किया गया श्रवणादि विद्या का साधन है, ऐशा मानना चाहिए।

थ. सिद्धान्त —आरुढ़।तित के द्वारा किया गया प्रायश्चित उसके परलोक का साधन तो हो जाता है, विन्तु शिष्टपुरुष उसे त्याग ही देते हैं। 'प्रायश्चित्तं न पश्यामि' इस वाक्य से कथित ऐहिस अर्जुद तो उसमें बना ही रहती है अतः शिष्टपुरुष उसके साथ व्यवहार नहीं करते।

## (१५०) स्वाम्यधिकरणम् ॥१३॥

ग्रङ्गध्यानं यात्रमानमारिवजं वा यतः फलम् । ध्यातुरेव श्रुतं तस्पाद्याजमानमुपासनम् । २७।। बूंयादेवंविदुद्गातेथ्यारिवज्ञत्वं वा स्फुटं श्रुतम् । क्रोतस्वादृत्विजस्तेन कृतं स्वामिकृतं भवेत् ॥२८॥

(१५१) सहकार्यन्तरविघ्यधिकरणम् ।।१४:।

अविषयं विषयं वा मौनं तन्न विषीयते। प्राप्तं पाण्डित्यतो मौनं ज्ञानवाच्युभयं यतः। २६॥ विषयं तद्भीवद्भावनिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक् । विषयं तद्भीवद्भीवद्भीवत्ये तन्निवृत्तये॥३०॥

## (१५०) स्वाम्यधिकरण

- १. सङ्गित—'कृतगयिव्यतः संव्यवहायः' इस उत्सर्ग का अतिशयिनन्दा कथन से जैसे वैष्ठिकादि में बाघ हो बाता है, वैसे ही बङ्गकर्म का कर्ता ही तदाश्रित उपासना का कर्ता होता है, इस उत्सर्ग का यजमान से भिन्न कर्ता के लिए फलश्रवण से बाघ मानना चाहिए। इस प्रकार की दृष्टान्त संवति के कारण यह बांघकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - े २. विषय कर्तुं त्व-भोनतृत्व में एकाधिकरण्य का विचार इस ग्रधि करण में किया गया है।
- ३. संशय-वर्या अङ्गकर्मे की भौति अञ्चाश्रित उपासना यत्रमान को करनी चाहिए अयवा ऋदिक् को ?
- ४. पूर्वपक्ष-उपासना का कल उरासक को ही मिलता है, इस नियम के अनुपार अंगा श्रित इपासना का अनुष्ठान यजमान को ही करना चादिए।
- ४. सिद्धान्त—एवंविदुदगाता बूयात्' इस वान्यशेष में उद्गाता को स्पष्टरूप से उपासक कहा गया है जो उचित ही है। यजमान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान क लिए ऋ त्वक् खरीदा हुया होता है, अतः ऋत्विशों के द्वारा किया गया कर्म यजमान का ही माना जाता है। इसलिए ऋत्विक् के द्वारा किए हुए कर्म की मांति उसके द्वारा अनुष्ठित उगसना का फल भी यजमान को ही मिलता है।

## (१५१) सहकायंन्तरविष्यधिकरण

- १. सङ्गिति—'यां वं काञ्चन यज्ञे' इत्यादि वाक्यशेष से जैसे कर्माङ्ग उपासना ऋत्विक् के द्वारा अनुष्ठिय कही गयी, वैसे ही 'प्रथं मुनिः' इत्यादि वाक्यशेष से विधिविरह दशा में निधि नहीं माननी चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २. विषय-मीन में अनुष्ठेयत्व का विचार इस अधिकरणा में किया गया है।
- रे. संशय-'बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथमुनिरमीनं च मीन च निर्विद्याथ बाह्यण्' इस

४· पूर्वपक्ष- 'अय मुनि.' इस वाक्य में विधि विभक्ति का अभाव होने के कारण मुनि और पण्डित शब्द ज्ञानार्थं कहै और पाण्डित्य से ही मीन भी प्राप्त है, अतः मीन का विधान नहीं है।

थ. सिद्धानंत—बहा साक्षात्कार के लिए बाल्य एवं पाण्डित्य की भांत विद्या के सहकारी रूप में मौन का विधान मानना चाहिए। निरन्तर ज्ञानिन्छा को मौन कहते हैं, जो पाण्डित्य से पृथक् है। प्रवल भेददृष्टि की निवृत्ति के लिए मौन को विधेय मानना उचित हा होगा, चाहे वहां पर विधि विभक्ति का श्रवण नहीं भी हो तो भी मौन में विधि मानना ही उचित है। छान्दोख प्रति में चारों बाश्रमों का उल्लेख मिलता है, उनमें मौन शब्द से संन्यास धाश्रम की ही सिद्धि होती है।

#### (१५२) अनाविष्काराधिकरणम् ॥१५॥

बाल्यं वयः कामचारो घोजुद्धिर्वा प्रतिद्धितः । वयस्तस्याविषेयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ॥३१॥ मननस्योपयुक्तत्वाद्भावजुद्धिविवक्षिता । ग्रत्यन्तानुपयोगित्वाद्विचद्धत्वाच्च न द्वयम् ॥३२॥४

(१५३) ऐहिकाधिकरणम् ॥१६॥

इहेव नियतं ज्ञान पाक्षिकं वा नियम्यते । तथाऽभिसंघेयंज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनौ ॥३३॥ असति प्रतिवन्धेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा । श्रवणायेत्यादिशास्त्राहामदेवोद्भवादि ॥३४॥

#### (१४२) अनाविष्काराधिकर्ए

- १. सङ्गिति—जसे मीन शब्द की प्रसिद्धि निदिध्यासन वर्ष में है, इस प्रसिद्धि के कारण अप्राप्त मीन का भी विधान माना गया, वैसे ही भावशुद्धि वर्ष में प्रसिद्ध बाल्य शब्द को भी विधेयक मानना चाहिए; ऐसी वृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है।
  - २. विषय-वालसुलभ यथेच्छाचरण का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३ संशय-'तस्माव्याह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्' इत्यादि वान्य में बाल्य शब्द से वालसुलम यथेच्छाचरण का विधान है अथवा भावशुद्धि का ?
- ४. पूर्वपक्ष-नियमाभाव के कारण यथेच्छाचरण का ही विधान उक्त वाक्य में मानना चाहिए।
- प्र. सिद्धान्त—'अव्यक्तिक्ष्णोऽ व्यक्ताचारः' ऐसी श्रुति और 'अन्यवन्जड़वन्चापि मूकवन्च मही चरेत्' ऐसी स्मृति के कारण ज्ञान, अव्ययन एवं धार्मिकत्वादि के द्वारा धपने को ख्यापित न करते. हुए ज्ञानी को रहना चाहिए। संन्यासा का जीवन ज्ञानाम्यासप्रधान होता है, उसी अर्थ में मानशुद्धचर्यक बाल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यथेच्छाचार अर्थ में नहीं क्योंकि संन्यासी के लिए शौचादि बम्बावधायक शास्त्र उपलब्ध है, उसक साथ यथेच्छाचार का विरोध होने लग जायेगा। अतः भावशुद्धि ही बाल्य है, यथेच्छाचार नहीं।

(१५३) ऐहिकाधिकरण

१. सङ्गिति—संन्यास से लेकर बाल्यपर्यन्त साघनों को बतला देने के बाद तत्साघ्य विद्योत्पत्ति के विचार के लिए हेनुहेनुमदमाव सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है।

२. विषय-इस अधिकरण मे श्रवणादि में विद्यासावनत्व की सिद्धि पर विचार किया

गया है।

३. संशय--वया श्रवणादि के श्रनुष्ठान से इसी जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति होती है अथवा जन्मान्तर में ?

४. पूर्वपक्ष-- 'इहैव मे विद्या जायताम्' इस कामना से ज्ञान के साधन श्रवणादि में प्रवृत्ति

देखी जाती है, अतः विद्योत्पत्ति ऐहिक ही है।

थ्र. सिद्धान्त—प्रतिबन्ध के न रहने पर श्रवणादि के अनुष्ठान से इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होता है, किन्तु प्रतिबन्ध के रहने पर जन्मान्तर में भी ज्ञान की उत्पत्त सम्भव है, अन्यथा श्रवणा- यापि बहुभियों न लम्यः' इत्यादि शास्त्र असङ्गत हो जायेंगे। वामदेवादि को मातृगमं में ही ज्ञान होना सुना जाता है, अतः श्रवणादि के द्वारा इस जन्म में और जन्मान्तर में भी ज्ञान का होना सम्भव है।

(१५४) मुक्तिफलाधिकरणम् ।।१७।

मुक्तिः सातिशया नो वा फलस्वाद्बह्मलोकवत् । स्वर्गवच्च नृमेदेन मुक्तिः सातिशयेव हि ॥३४॥ मृह्मैव मुक्तिनं ब्रह्म स्ववित्सातिशयं श्रुतम् । अतं एकविषा मुक्तिवेवसो मनुजस्य च ॥३६॥

( आदितः रेलोक संख्या-३३०) ॥ इति तृतीयाभ्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

अथ चतुर्याघ्यायस्य प्रथमः पादः(१४५) ग्रावृत्त्यधिकरणम् ॥१॥

अवरणाद्याः सकुत्कार्या स्रावत्या वा सकुद्यतः । शास्त्रार्थस्तावता तिध्येत्प्रयाजादौ सकुत्कृतेः ।।१।।

(११४) मुक्तिफलाधिकरण

- १. सङ्गित-जैसे साधनों के उत्कर्ष और अपकर्ष से उसके फल विद्या में उत्कष-अपकर्ष देखे आते हैं, वैसे ही विद्या के फल मोक्ष में भो कुछ उत्कर्षादि विशेष नियम मानने चाहिए; ऐसो दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह बिधकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २. विषय-इस अधिकरण में ज्ञानसाध्य मुक्ति पर विचार किया गया है।

३. संशय-क्या विद्या की भाँति मुक्ति में भी विशेष नियम है अथवा नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-साधनसामर्थ्यविशेष के कारण जैसे जान में वैशिष्ट्य आता है, वैसे ही विद्या के फिल मोक्ष में भी विशेष नियम मानना चाहिए। बतः स्वर्गीद को भौति मुक्ति भो सातिशय ही है।

५. सिद्धान्त-मुक्ति ब्रह्मस्वरूप ही है, ब्रह्म कहीं भी सातिशय नहीं सुना गया है। प्रतः चतु-भूंख ब्रह्मा अथवा मनुष्य की मुक्ति एक जैसी ही होती है, उस मुक्ति में कोई भेद नहीं है।

इसके साथ ही वैयासिकन्यायमाला तृतीय अध्याय की कैजास पीठाधीश्वर आचार्य म० मं० श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित लिलता व्याख्या पूर्ण हो गयी।

[ तृतीय बच्याय-चतुर्थ पाद समाप्त ]

।। चतुर्थ अध्याय-प्रथम पाद ।।

इस प्रकार सगुरा विद्या में गुराभेद के कारण उसके फल में भेद मान भी लिया जाय, फिर भी विर्गुण विद्या के फल विदेहमोक्ष में कोई भेद नहीं है, यह अर्थ सिद्ध हुआ।

यह चतुर्थं अध्याय सगुण एवं निर्गुण विद्या के फलविशेषनिर्णय के लिए कहा गया है, इसके

प्रथम पाद में जीवनमुक्ति का निरूपण हैं।

पिछले प्रध्याय में परापर विद्यारूप साधन वैराग्य के सिंहत तत्त्वंपदार्थशोधनपूर्वक प्रायशः बतला दिया गया, अब इस अध्याय में उसके फल को बतलाने के लिए कार्यकारणभाव सङ्गति के कारण यह प्रध्याय आरम्भ होता है।

(१४४) आवत्यधिकरण

- १. सङ्गति—पिछले अधिकरण में जंसे मोक्ष में विशेष का समाव कहा गया, वैसे ही उसके साधन धवणादि में भी विशेषामाव क्यों न माना जाय; इस प्रकार की दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय—इस मिकरण में बहाजान के साधन श्रवणादि का विचार किया गया है।
- ३. संशय—क्या श्रवणादि जीवन में एक ही बार करना चाहिए अथवा बार-बार

म्रावर्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत् । दृष्टेऽत्र संभवत्यर्थे नादृष्टं कल्पते बुचैः ॥२॥ (१५६) आत्मत्वोपासनाधिकरराम् ॥२॥

ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म प्राह्ममात्मतयाऽयवा । ग्रन्यत्वेन विजानीयाव्दुःस्यदुःखिविरोघतः ॥३॥ ष्ठौपाविको विरोघोऽत आत्मत्वेनेव गृह्यताम् । गृह्धन्त्येवं महावाक्यैः स्वशिष्यान्प्राहयन्ति च ॥४॥

(१५७) प्रतीकाधिकरराम् ॥३॥

प्रतीकेऽहंद्ब्टिरस्ति न वा, बह्मार्विमेदतः । जोवप्रतीकयोर्बह्मद्वाराऽहंदृष्टिरिष्यते ।।५।।

४. पूर्वपक्ष-प्रयाजादि जिस प्रकार अदृष्टार्थं हैं ऐसे ही श्रवणादि भी अदृष्टार्थं मान लेने पर एक बार हा उनका अनुष्ठान करना चाहिए, इतने मात्र से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।

प्. सिद्धान्त-तण्डल अवघात का फल त्वक्विमोक जिस प्रकार दृष्ट होता है, ऐसे ही श्रव-एगादि का फल तत्त्वसाक्षात्कार भी दृष्ट ही है। अतः तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवणादि का अनुष्ठान बार-बार करते रहना चाहिए । यहाँ पर दृष्ट फल सम्भव है, इसलिए विद्वान् लोग अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करते हैं।

#### (१५६) ग्राह्मत्वोपासनाधिकरण

१. सङ्गति - ब्रह्मास्मैनय के निश्चित होने पर उसके साक्षात्कार के लिए अवणादि की पावृत्ति सार्थक हो सकती है, किन्तु ब्रह्म और बात्मा की एकता ही सिद्ध नहीं है; ऐसी बाक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय-इस प्रधिकरण में अवणादि आवृत्ति के प्रकार पर विचार किया गया है।

३. संशय-वया श्रवणादि की आवृत्ति के समय अहंभाव से स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिन्तन करना चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिन्तन करना चाहिए ?

४. पूर्वपक्ष-मुमुक्ष साधक को बहा का चिन्तन भिन्नत्वेन करना चाहिए क्योंकि जीव और बहा सर्वजत्व-अल्पज्ञत्व, सुलित्व-दु:खित्वादि विरुद्ध धर्म के आश्रित हैं। नाहं ईश्वर: इस प्रत्यक्ष से भी विरोध आता है।

५. सिद्धान्त-पूर्वपक्षी के द्वारा कहा गया विरोध औपाधिक है, श्रतः ब्रह्म का चिन्तन आत्म-रवेन ही करना चाहिए। इसीलिए महावाक्य द्वारा आचायं अपने शिष्यों को जीव-ब्रह्म का अभेदरूप से उपदेश करते हैं। विरुद्धधमित्रयत्व औपाधिक है और प्रत्यक्ष मिध्यामेद को विषय करता है। अतः जीव और बहा का अभेद पारमाधिक होने के कारण अभेदमाव से ही बहा चिन्तनीय है।

#### (१५७) प्रतीकाधिकरण

- १. सङ्क्रात-जैसे जीव-ब्रह्म का अभेद होने के कारण 'अहं ब्रह्मास्मि' इस रूप में ही ब्रह्म का घ्यान करना पिछले ग्रधिकरण में कहा गया है, वेसे ही ब्रह्म का विकार होने के कारण मन ग्राहि प्रतीक भी ब्रह्मारूप हैं, अतः उनका चिन्तन भी ब्रह्मारूप से ही करना चाहिए; ऐसी दुष्टान्त सङ्कति पूर्व अधिकरण के साथ इसकी है।
  - २. विषय-प्रतीकोपासना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।
  - ३. संशय-नया मन बादि प्रतीकों में बहंदृष्टि करनी चाहिए अयवा नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष--- 'मनो ब्रह्मोत्युपासीत' इत्याद श्रुति के बल से प्रतीकों में अहंदृष्टि करनी चाहिए क्यों कि जीव और प्रतोक ब्रह्म द्वारा अभिन्न हो ही जाते हैं।

प्रतीकत्वोपासकत्वहानिव्रह्मीक्यवीक्षाणे । अवीक्षणे तु भिन्नत्वान्नास्स्यहंदृष्टियोग्यता ॥६॥

(१५८) ब्रह्मदृष्टचिकरणम् ॥४॥ किमन्यवीब्रह्मणि स्यादन्यस्मिन्ब्रह्मचीरुत । ग्रन्यदृष्ट्योगासनोयं ब्रह्मात्र फजद्त्वतः ॥७॥ उत्कर्वेतिपरत्वाम्यां ब्रह्मदृष्याऽन्यचिन्तनम् । ग्रन्योपास्त्या फलं दने ब्रह्मगतिष्याद्युपास्तिवत् ॥८॥

(१५६) आदित्यादिमत्यविकरणम् ।।५।।

मादित्यादावङ्गदृष्टिरङ्गे रव्यादिषीरुतः । नोत्कर्षो ब्रह्मजत्वेन द्वयोस्तेनंचिछको मितिः ॥६॥ मादित्यादिषियाऽङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले । युज्यतेऽतिज्ञयस्तस्मादङगेष्ट्रकादिदृष्टय ॥१०॥

४. सिद्धान्त—ब्रह्म बीर बात्मा का अभेददशन होने पर प्रतीक में प्रतोकत्व ग्रीर उपासक में द्रपासकत्व समाप्त हो जाता है, किन्तु ब्रह्मदर्शन से पूर्व जीव ओर प्रतीक में भेद रहने के कारण अहदृष्टि की योग्यता हो उसमें नहीं है। अतः प्रतीक में अहभाव नहीं करना चाहिए।

#### (१५८) ब्रह्मद्ब्यधिकरण

- १. सङ्गिति—पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं में ही कुछ अन्य बातों का विचार करना भी स्रभोध्ट हैं, अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकविषयत्व सङ्गिति है।
  - २. विषय-इस अधिकरण में भी पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पर ही विचार किया गया है।
  - ३. संबाय-न्या ब्रह्म में प्रतीकदृष्टि करनी चाहिए या प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिए ?
- ४. पूर्वपक्ष—प्रतीकदृष्टि से उपासना किये जाने पर ब्रह्म फल देता है, अतः प्रतोकदृष्टि से बह्म की उपासना करनी चाहिए।
- ४. सिद्धान्त—निकृष्ट में उत्कृष्टदृष्टि करनी चाहिए, इस लौकिक न्याय की अपेक्षा रखते हुए ब्रह्मदृष्टि से प्रतीक की उपासना करनो चाहिए । ऐसा करने पर निकृष्ट का उत्कर्ष बढ़ता है, अन्यथा प्रत्यवाय का प्रसङ्घ प्रा जायेगा । अतिथि आदि को उपासना ब्रह्मदृष्टि से करने पर जंसे ब्रह्म फल देता है, वैसे ही ब्रह्मदृष्टि से प्रतीक की उपासना करने पर भी क्रह्म ही फल देगा क्योंकि वह सर्वाध्यक्ष है ।

#### (१४६) म्रादित्यादिमत्यधिकरण

- १. सङ्गित-जैसे सम्पूर्ण जगत् का कारुण होने से भीर अपहतपाटमत्वादि गुणों के साथ सम्बन्ध होने से बह्म मादित्यादि प्रतीक की अपेक्षा उत्कृष्ट है, वसे हो सिद्ध बादित्यादि की अपेक्षा साध्यह्म उद्गीयादि फल देने में उत्कृष्ट है; मतः पूर्वोत्तर अधिकर्शों में दृष्टान्त सङ्गिति है।
- २. विषय-छान्दोग्य उपनिषद् में कही उद्गीयादि उपासनाओं का इस अधिकरण में विचार किया गया।
- ३. संशय—नया बादित्यादि में उद्गोथदृष्टि करनी चाहिए या उद्गोथादि में आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए ?
- ४. पूर्वपक्ष-ग्रादित्य और उदगीय दोनों ही बह्म जन्य है, अतः इनमें उत्कर्षाप कर्षभाव नहीं है, इसलिए उपासक अपनी इच्छानुसार कर सकता है।
- ४. सिद्धान्त बादित्यादिदृष्टि से उद्गीय अक्न का संस्कार हो जाने पर उपमें अतिशय बा जाता है बीर उद्गीय कर्मांक्न भी है। तथा कर्म से फलप्राप्ति प्रसिद्ध हो है। अतः उद्गीयादि अक्नों में बादित्यादिदृष्टि करना ही युक्तियुक्त है।

(१६०) आसीनाधिकरणम ॥६॥

नास्त्यासनस्य नियम उपास्ताबुत विद्यते । न देहस्थितिसापेक्ष मनोऽतो नियमो न हि ॥११॥ शयनोत्थानगमनैविक्षेपस्यानिवारणात् । घीसमाधानहेतुत्वात्।रिशिष्यत ग्रासनम् ॥१२॥

(१६१) एकाग्रताधिकरणम् ॥७॥

दिग्देशकालनियमो विद्यते वा न विद्यते । विद्यते वैदिकत्वेन कर्मस्वेतस्य दर्शनात ॥१३॥ ऐकाश्यस्याविशेषंण दिगादिर्न नियम्यते । मनोनुकूल इत्युक्तेद्रंष्टार्थं देशभाषणम् ॥१४॥ (१६२) ग्राप्रायणाधिकरणम ॥॥॥

उपास्तीनां यावदिच्छमावृत्तिः स्यावृतऽऽमृति । उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्तेर्यावदिच्छं न तूपरि ॥१५॥

(१६०) श्रासीनाधिकरण

१. सङ्गति-अङ्गाश्रित उपासना की भौति प्रङ्ग ग्रनाश्रित उपासनाओं में भी ग्रासन का नियम नहीं है, इसलिए पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी दुष्टान्त सङ्गति है।

२. विषय--इस अधिकरण में उपासना के समय आसनित्यम पर विचार किया गया है।

३. संशय--नया जो कर्माञ्ज उपासनायें नहीं हैं अधितु स्वतन्त्र हैं, ऐसी उपासनायें बठ-वठे, खड़ें रहकर अथवा लेटकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं या नियमपूर्वक बैठ करके हो कर सकते हैं ?

४. पूर्वपक्ष-मनोव्यापार होने के कारण उपासना में शरीरस्थित का कोई नियम नहीं है,

साधक अपनी इच्छानुसार ऐसी उपासनायें कर सकते हैं।

प्र. सिद्धान्त-सोकर या लेटकर उपासना करने से निद्रा आने की आशङ्का रहेगी, खड़े-खड़े या चलते हुए उपासना करने पर विक्षेप होता रहेगा। अतः वठकर ही उपासना करनी चाहिए, उसीं में मन की स्थिरता रह सकती है।

(१६१) एकांग्रताधिकरण

१. सङ्गति—स्वतन्त्र उपासनाओं में जिस प्रकार आसन का नियम पिछले अधिकरण में कहा गया है, वैसे हो उनमें दिगादि का भी नियम क्यों न माना जाय; इस प्रकार पूर्वीविक रण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है।

२. विषय - इस अधिकरण में अङ्ग अनाबित उपासनाओं में दिगादि के नियम का विचार

किया गया है।

३. संशय-क्या पूर्वोक्त उपासनाओं में आसन की भाति दिगादि का नियम है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-प्रायशः वैदिक अनुष्ठानों में दिशा और काल का नियम देखा जाता है, अतः

मङ्गानवबद्ध उपासनओं में दिगादि का नियम होना ही चाहिए।

५. सिद्धान्त-जिस देश धौर काल में मन की एकाग्रता सुलभ हो, ऐसे देश एवं काल में उक्त उपासनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए । इसीलिए तो क्वेताश्वतर उपनिषद् में 'मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने' ऐसा कहा गया है। म्रतः अङ्गानवबद्ध उप।सनात्रों में दिशा एवं काल का नियम नहीं है। (१६२) आप्रायणाधिकरण

१. सङ्गति—पूर्वोक्त रोति से उपासनाओं में दिगादि नियम न होने की सीति उपासना में बावृत्ति का श्रवण भी नहीं है, बतः जीवनपर्यन्त उसका बावर्तन बावश्यक नहीं है; इस प्रकार पूर्व विवकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है।

२. विषय-इस अधिकरण में उपासना के आवतन पर विचार किया गया है।

भन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववान्यतः ॥१६॥ (१६३) तदिवामाधिकरणम् ।।६।।

र्ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । ग्रनाश इति शास्त्रेषु घोषास्त्रेभेऽस्य विद्यते ॥१७॥ वस्तुमहिम्नैव न लिप्यते । भ्रश्लेषनाशायप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ (१६४) इतरासंक्लेषाधिकरएम् ॥१०॥

पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेऽस्य श्रुतत्वतः । न हि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते ॥१९॥

३. संशय-कादाचित्क प्रत्ययाम्यास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा निरन्तर प्रत्ययाम्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है ?

४: पूर्वपक्ष-महंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अम्यास करके विराम दे देवें।

थ. सिद्धान्त-जीवन के मन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का प्रनुष्ठान करते रहना चाहिए क्यों कि श्रुति एवं स्मृति में मरण काल में भी ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया गया है। 'स यावत्क्रतुरयमस्मास्लोकास्प्रेति' ऐसी श्रुति बौर 'यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्' इस स्मृति से उपास्य प्रत्यय का अनुवर्तन देखाजाता है। यतः आमरण अहंग्रह उपासना करते रहना चाहिए।

(१६३) तदिषगमाधिकरण

१. सङ्गित-उपासकों की भाँति ज्ञानियों के लिए कर्तं व्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है।

२. विषय--ज्ञानियों के पुण्य-पाप संश्लेष का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

इ. संशय-शहमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संश्लेष और विनाश होते हैं या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष-'नाभुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरिप' (मोगे बिना कम नष्ट नहीं हाता, सौ कल्प बीत जाने पर भी) इस स्मृति वाक्यानुसार मोगे बिना पापकमं का क्षय नहीं होता, ऐसी शिसिद्धि होने के कारण ज्ञानियों में भी पापकर्म का लेप होता ही है।

थ. सिद्धान्त-बह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का मसंश्लेष ही रहता है और ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है। 'न।श नहीं होता' यह उद्घोष तो मज्ञानियों के लिए सार्थं क है। अकर्ता म्रात्मबुद्धि से भीर भारमस्बरूप की महिमा से भी जानी में पापकमें का लेप सम्भव नहीं है।

(१६४) इतरासंश्लेषाधिकरण

१. सङ्गति—जैसे ब्रह्मज्ञानियों के पूर्वपाप का विनाश और आगामी पाप का असंश्लेष कहा गया था, वैसे पुण्य का नहीं हो सकता क्योंकि श्रीतिविज्ञान के साथ श्रुतिविहित पुण्यक्म का विरोध नहीं है, इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

'२. विषय-ज्ञानियों के पुण्य-पाप के संश्लेष-विनाश का विचार इस सविकरण में किया गया है।

इ. संशय-नया ज्ञानी का आगामी पुण्य के साथ असंश्लेष तथा उनके सञ्चित पुण्य का विनाश होता है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष--धीत पुण्य का श्रीत ब्रह्मज्ञान के साथ में कोई विरोध नहीं है, अतः ज्ञानी के सिञ्चत पुण्य एवं आगामी पुण्य बने रहते हैं।

अलेपो बस्तुसामध्यतिसमानः पुण्यपापयोः । श्रुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतम् ॥२०॥ (१६५) अनारब्बाधिकरणम् ॥११॥

बारब्वं न-यतो नो वा संचिते इब नश्यतः । उभयत्राप्यकर्तृत्वतद्वोधी सद्शौ खलु ।।२१।। आदेहपातससारश्रुतेरनुभवादि इषुक्तादिव्दान्तान्नेवाऽऽरब्धे विनइयतः

(१६६) ग्रग्निहोत्राद्यधिकरण्यम् ॥१२॥ नक्ष्येश्रो वाडग्निहोत्रादि नित्यं कर्म, विनक्ष्यति । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्विचत्प्रतिहन्यते ॥२३॥ म्रनुषक्तफलांशस्य नाशेऽप्यम्यो न नश्यति । विद्यायामुपयुक्तत्वाद्भाव्यश्लेषस्तु काम्यवत् ॥२४॥

- प्र. सिद्धान्त-वस्तुसामर्थ्य के कारण पुण्य एवं पाप को स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी के पाप की भाँति सञ्चित पुण्य का भी नाश हो जाता है और अगामी पुण्य-पाप का असंश्लेष रहता है। पूनर्जन्म एवं भोग का कारण होने से पूज्य भी पाप ही कहा गया है, बत: पाप की भांति पुज्य को भी तत्त्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा है।
- (१६५) ग्रनारव्याधिकरण १. सङ्गति—ज्ञान के कारण से पुण्य-पाप का विनाश पिछले अधिकरणों में बतलाया गया, वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हो होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय--ज्ञानियों के आरब्ध पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-क्या ज्ञानियों के प्रारव्ध कर्म भी तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं?
- ४ पूर्वपक्ष-सञ्चित कर्म की मांति प्रारव्य कर्म का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्व की भौति अकर्ता आत्मा का वोघ ज्ञानी को यहाँ भी है ही।
- प्र. सिद्धान्त-'उस ज्ञानी को विदेहकैवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देख है जितनी देख तक प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता' इस देहपातपर्यन्तसंसारश्रुति एवं अनुभव से भो यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ग्रारब्ध पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहीं। इस विषय में छोड़े हुए बाण एवं कुलालचक्र का उदाहरण भी दिया जाता है कि जम्ने छोड़ा हुन्ना बाण अपना काम करके गिर जाता है और कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षण तक चलता बहता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञान के प्रधात भी प्रारब्ध कर्म सुख-दु:खादि फल देते रहते हैं।
- (१६६) अग्निहोत्राद्यधिकरण १. सङ्गिति—इससे पूर्व अनारब्ध सभी कर्म तत्त्वज्ञान द्वारा उत्सर्गतः नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है, किन्तु नित्य-नैमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्व कर्म के विषय में हो यह बात कहो गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं।
  - २. विषय-ज्ञान से पूर्व किये गये नित्य-नंमित्तिक कर्मों का विवार इस आंधकरण का विषय है।
  - ३. संशय-क्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? ४. पूर्वपक्ष - ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कमें भी काम्य
- कमं की भौति अकर्ता आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है।
- थ. सिद्धान्त-नित्य कर्म के दो अंश है, एक अंश प्रधानरूप से चित्त को शुद्ध करता है और दूसरा ख्रश स्वर्गीद फल देता हैं, उनमें स्वर्गीद फलप्रद अश ही तत्त्रज्ञान से नष्ट होता है, दूससा चित्तशुद्धितद अश बहाजान का उपकारक होने से नष्ट नहीं होता। ज्ञान के प्रधात् होने वाले निस्य कमं का असंश्लेष काम्यकमं की माति ही होता है। लोक में भोग से क्षीण होने वाले न्नोहि आदि को नष्ट नहीं मानते हैं।

मन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववान्यतः ॥१६॥ (१६३) तदिवामाधिकरणम् ।।६॥

ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । ग्रनाश इति शास्त्रेषु घोषास्लेभोऽस्य विद्यते ॥१७॥ वस्तुमहिम्नैव न लिप्यते। ग्रश्लेषनाशावप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ अंकत्रितमिषया (१६४) इतरासंक्लेषाधिकररणम् ॥१०॥

पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेऽस्य श्रुतत्वतः । न हि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते ॥११॥

- ३. संशय-कादाचित्क प्रत्ययाम्यास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा निरन्तर प्रत्ययाम्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है ?
  - ४: पूर्वपक्ष-अहंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अम्यास करके विराम दे देवें।
- थ. सिद्धान्त-जीवन के प्रन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का प्रनुष्ठान करते रहना चाहिए क्यों कि श्रुति एवं स्मृति में मरण काल में भी ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया गया है। 'स यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकारप्रति' ऐसी श्रुति बौर 'यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्' इस स्पृति से उपास्य प्रत्यय का अनुवर्तन देखाजाता है। ग्रतः आमरण अहंग्रह उपासना करते रहना चाहिए।

#### (१६३) तदिवगमाधिकरण

- १. सङ्गति—उपासकों की भाँति ज्ञानियों के लिए कर्तं व्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है।
  - २. विषय ज्ञानियों के पुण्य-पाप संश्लेष का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय- बहमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संश्लेष और विनाश होते हैं या नहीं ?
- ४. पूर्वंपक्ष-'नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतंरिष' (मोगे बिना कम नष्ट नहीं हाता, सौ कल्प बीत जाने पर भी) इस स्मृति वाक्यानुसार मोगे विना पापकर्म का क्षय नहीं होता, ऐसी श्रसिद्धि होने के कारण ज्ञानियों में श्री पापकर्म का लेप होता ही है।
- थ. सिद्धान्त-बह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का मसंव्लेष ही रहता है और ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है। 'न।श नहीं होता' यह उदघोष तो मज्ञानियों के लिए सार्थं क है। अकर्ता म्रात्मबुद्धि से भीर भात्मस्बरूप की महिमा से भी जानी में पापकमें का लेप सम्भव नहीं है।

#### (१६४) इतरासंक्लेषाधिकरण

- १. सङ्गति-जैसे बह्मज्ञानियों के पूर्वपाप का विनाश और आगामी पाप का असंश्लेष कहा गया था, वैसे पुण्य का नहीं हो सकता क्योंकि श्रीतिविज्ञान के साथ श्रुतिविहित पुण्यकमं का विरोध नहीं है, इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।
- '२ः विषय—ज्ञानियों के पुण्य-पाप के संश्लेष-विनाश का विचार इस सविकरण में किया गया है।
- इ. संशय-नया ज्ञानी का आगामी पुण्य के साथ असंश्लेष तथा उनके सञ्चित पुण्य का विनाश होता है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष--श्रीत पुण्य का श्रीत ब्रह्मज्ञान के साथ में कोई विरोध नहीं है, अतः ज्ञानी के सञ्चित पुण्य एवं आगामी पुण्य बने रहते हैं।

अलेपो बस्तुसामध्यरिसमानः पुण्यपापयोः । श्रुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतम् ॥२०॥ (१६४) वनारव्याधिकरणम् ॥११॥

बारहवं न-यतो नो वा संचिते इय नश्यतः । उभयत्राप्यकतृ त्वतद्वोधौ सवृशौ खलु ॥२१॥ आदेहपातससारश्रुतेरनुभवादि इषुंचकादिद्दान्तान्नेवाऽऽर्ब्धे विनइयत:

(१६६) ग्राग्निहोत्राद्यधिकररणम् ॥१२॥ नक्ष्येत्रो चाडग्निहोत्रादि नित्यं कर्म, विनक्ष्यति । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्विचत्प्रतिहन्यते ॥२३॥ म्रनुषक्तफलांशस्य नाशेऽप्यग्यो न नश्यति । विद्यायामुपयुक्तत्वाद्भाव्यश्लेषस्तु काम्यवत् ॥२४॥

- थ. सिद्धान्त-वस्तुसामर्थ्य के कारण पुण्य एवं पाप को स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी के पाप की भाँति सञ्चित पुण्य का भी नाश हो जाता है और अगामी पुण्य-पाप का असंश्लेष रहता है। पूनर्जन्म एवं भोग का कारण होने से पूज्य भी पाप हो कहा गया है, अतः पाप की भाँति पुज्य को भी तत्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रति ने कहा है।
- (१६४) ग्रनारब्घाधिकरण १. सङ्गति-ज्ञान के कारण से पुण्य-पाप का विनाश पिछले अधिकरणों में बतलाया गया, वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हो होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकस्ण प्रारम्भ किया जाता है।
  - २. विषय-जानियों के आरब्ध पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - इ. संशय-क्या ज्ञानियों के प्रारव्य कर्म भी तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ?
  - ४ पूर्वपक्ष--सञ्चित कर्म की भाति प्रारव्य कर्म का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्व
- की भौति सकती आत्मा का वोघ ज्ञानी को यहाँ भी है ही।
- प्. सिद्धान्त-'उस ज्ञानी को विदेहकैवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देश है जितनी देश तक प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता' इस देहपातपर्यन्तसंसारश्रुति एवं अनुभव से भो यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी के आरब्ध पुण्य-पाप भोग से नब्ट होते हैं, ज्ञान से नहीं। इस विषय में छोड़े हुए बाण एवं कुलालचक्र का उदाहरण भी दिया जाता है कि जसे छोड़ा हुना बाण अपना काम करके गिर जाता है और कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षण तक चलता बहता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञान के प्रधात मो प्रारब्ध कर्म सुख-दु:खादि फल देते रहते हैं।
- १. सङ्गति—इससे पूर्व अनारब्ध सभी कर्म तत्वज्ञान द्वारा उत्सर्गतः नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है, किन्तु नित्य-नैमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्व कर्म के विषय में हो यह बात
- कही गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। २. विषय-ज्ञान से पूर्व किये गये नित्य-नेमितिक कर्मों का विवार इस अधिकरण का विषय है।
  - ३. संशय-क्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ?
  - ४. पूर्वपक्ष ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कर्म भी काम्य
- र्फ की भौति अकर्ता आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है।
- ५. सिद्धान्त-नित्य कर्म के दो अंश है. एक अंश प्रधानरूप से चित्त को शुद्ध करता है और दूसरा प्रश स्वर्गीद फल देता हैं, उनमें स्वर्गीद फलप्रद अश ही तत्त्रज्ञान से नष्ट होता है, दूसरा चित्तशुद्धित्रद अश बहाजान का उपकारक होने से नष्ट नहीं होता। ज्ञान के प्रधात् होने वाले नित्य कमं का असंश्लेष काम्यकर्म की भौति ही होता है। लोक में भोग से क्षीए होने वाले ब्रोहि आदि को नष्ट नहीं मानते हैं।

#### कुचतुर्थाघ्यायस्य द्वितीयः पादः कु (१६६) वागिषकरणम् ॥१॥

वागादीनां स्वरूपेण बुत्त्या वा मानसे लयः । श्रुतिर्वाङ्मनसीत्याह स्वरूपविलयस्ततः ॥१॥ न लीयतेऽनुपादाने कार्य वृत्तिस्तु लीयते । विह्नवृतेर्जले शान्तेर्वावशव्यो वृत्तिलक्षकः ॥२॥

(१७०) मनोऽधिकरणम् ॥२॥ मनः प्राणे स्वयं वृत्त्या वा लोयेत, स्वयं यतः । कारणाश्रोदकद्वारा प्राणो हेतुर्मनः प्रति ॥३॥ साक्षात्स्वहेतौ लीयेत कार्यं प्राणालिके न तु । गौणः प्राणालिको हेतुस्ततो वृत्तिलयो वियः ॥४॥

🍪 चतुर्थ अध्याय-द्वितीय पाद 🙈

प्रथम पाद में तत्त्वज्ञान से बज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद जीवनमुक्ति के विरुद्ध सिञ्चित कर्मों की निवृत्ति कही गयी थी और भोग से प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर विदेहके बल्य भी सामान्यतः पराप्रविद्या के फलरूप में बतलाया गया था। अब मार विद्या से प्रारब्ध स्वय के प्रश्चात् होने वाले मोक्ष में कुछ विशेष वतलाने के लिए बागे के तीन पाद प्रारम्भ किये जा रहे हैं। सामान्य-निरूपण विशेषनिरूपण का कारण होता है, अतः प्रथम पाद के साथ अग्निम तीन पादों की सामान्य-विशेषमाव सङ्गति है। उनमें भी उत्क्रान्ति बादि में विशेष बथं बतलाने के लिए यह दूसरा पाद है। (१६६) बार्गाधकरण

१. सङ्गित—पादान्तर होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की सङ्गिति बतलाना आवश्यक नहीं है।

२. विषय-- 'अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनिस सम्पद्यते' इस श्रुति अंश का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संवाय-वयाः वागादि का मन में स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ?

४. पूर्वपक्ष--श्रुति के बल से वाणी का ही मन में लय मानना चाहिए, वाग्व्यापार का लय

मानने पर लक्षणा का प्रसङ्घ या जायेगा।

- थू. सिद्धान्त—नाग्वृत्ति का ही मन में लय होता है, ब्यापारसिहत वाणी का नहीं क्योंकि कार्य का विलय उपादान कारण में होता है, अन्यत्र नहीं। जैसे विल्ल का दाहकतारूप व्यापार जल में लीन होता है, ऐसे ही वाग्वृत्ति का ही मन में लय होता है, वाक् का नहीं। श्रुति में वाक् शब्दवृत्ति का लक्षक है।

  (१७०) मनोधिकरण
- १. सङ्गित-जैसे वागादि इन्द्रियों के व्यापार का लय मन में कहा, वैसा मनोव्यापार का प्राण में लय नहीं होता; किन्तु 'मन: प्राण' इस श्रुति के बल से स्वरूततः मन का लय प्राण में मानना चाहिए, परम्परया मन का उपादान कारण प्राण भी माना जा सकता है। इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गिति के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय—'मनः प्राणो' यह श्रुत्यंश इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

३. संशय-क्या प्राण में मन का स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ?

४. पूर्वपक्ष-'मन: प्राणे' इस अंति के बल से मन का स्वरूपतः लय प्राण में मानना चाहिए।

४ सिद्धान्त—सभी इन्द्रियों के व्यागार का लयाधारमूत मन वृत्तिरूप से ही प्राण में लीन होता है। कार्य का साक्षात् लय अपने कारण में ही होता है, मन प्राण का साक्षात् कार्य नहीं है। सुषुप्ति और मुमूर्ष दशा में प्राणव्यापार रहते-रहते मनोव्यापार का लय देखा गया है। व्यापार

(१७१) अध्यक्षाधिकरणम् ।।३।।

स्रसोर्भू तेषु जीवे वा लयो सूतेषु तच्छु ते: । स प्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव इति ववित् ।।१।। एवमेवेममात्मानं प्राणा यन्तीति च श्रुते: । जीवे लीत्वा सहंतेन पुनर्भू तेषु लीयते ।।६।। (१७२) म्रामृत्युपकमाधिकरणम् ।।४।।

ज्ञान्यज्ञोस्कान्तिरसमा समा वा, निह सा समा । मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमस्वतः ॥७॥ आमृत्युपकमं जन्म वर्तमानमतः समा । पश्चातु फलवेषम्यादतमात्कान्तिरेतयोः ॥८॥

(१७३) संसारव्यपदेशाधिकरणम् ॥५॥

स्वरूपेणाथ वृत्त्या वा मूतानां विलयः परे । स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोरादाने परात्मिन ॥१॥

एवं व्यापारवान में श्रीपचारिक अभेद मानकर 'मनः प्राणे' ऐसा कहा गया है। परम्परा से उत्पन्न कार्यं का कारण में लय मानने पर हिम-करकादि में घटादि के विलय का प्रसङ्ग आ जायेगा जो अनुभवदिकद्व माना जायेगा।

(१७१) अध्यक्षाधिकरण

१. सङ्गिति—इस प्रकार प्राण में मनोवृत्तिलय की मौति तेज में प्राणवृत्ति का लय मानना चाहिए, ऐसी दुव्टान्त सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता है।

२. विषय-'प्राणः तेजिस' इस श्रुति में प्राये हुए तेज शब्द का इस अधिकरण में विचार

किया गया है।

३. संशय—क्या उत्तरवाक्य में यथाश्रुत प्राण का लय तेज में ही मानना चाहिए अथवा जीव में ? ऐसा संशय होता है।

४. पूर्वपक्ष-श्रुतार्थं का परित्यागकर अश्रुत अर्थं को पश्किल्पना न्यायविरुद्ध है, स्रतः तेज

में ही प्राण का लय मानना युक्तियुक्त होगा।

५. सिद्धान्त—'एवमेबेममास्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति' इस श्रुति के आधार पर अध्यक्ष जीव में प्राण का लय मानना चाहिए । जीव के सहित प्राण तेज खादि भूतों में लीन होता है, पहले तो प्राण जीव के साथ ही तादास्म्यभाव की प्राप्त करता है।

(१७२) आसृत्युपकमाधिकरता

१. सङ्गति-पूर्वोक्त उरक्रान्ति को लेकर कुछ प्रत्य बातों का विचार करने के लिए उप-जीव्य उपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय—इस अधिकरण में देह से उत्क्रान्ति पर विचार किया गया है।

३. संशय-क्या देह से उत्क्रान्ति प्रज्ञानियों की ही होती है अथवा दहवादि सगुण बह्म के उपासकों की भी होती है ?

४. पूर्वपक्ष-मोक्ष बीर संसाररूप विषम फल होने के कारण उत्क्रान्ति तुल्य नहीं है।

४. सिद्धान्त—देवयान मार्ग प्रारम्भ होने से पूर्व ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रान्ति समानरूप में ही होती है, फलवेषम्य तो पश्चाद्भावी है। अतएव ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रान्ति विषम कही गयी है।

(१७३) संसारव्यवदेशाधिकरण

१. सङ्गिति—सभी की उरक्रान्ति समान मानने पर मरणमात्र से हो बहा की आत्यन्तिक प्राप्ति क्यों न मानी जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।

२. विषय-'तेज: परस्यां वेबतायाम्' यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।

म्रात्मज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्येवान्यस्य तरुत्रयः। न चेत्रस्यापि जीवस्य न स्याज्जन्मान्तरं क्ववित् ।।१०।।

(१७४) प्रतिषेघाधिकररणम् ॥६॥ कि जीवादयवा देहप्राणोत्क्रान्तिनिवायंते । जीवान्निवारणं युक्तं जीवेद्देशेऽग्यया सदा ॥११॥ तप्ताइमजलवद्देहे प्रारणानां विलयः स्मृतः । उच्छ्वयस्येव देहोऽन्ते देहात्सा वितिवायते ॥१२॥

(१७४) वागादिलयाधिकरणम् ।।।।।

ज्ञस्य वा गादयः स्वस्वहेतौ लीनाः परेऽथवा । गताः कला इति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु तल्लयः ।।१३॥ नद्यब्घिलयसाम्योक्तेविद्ववृष्टचा लयः परे। अन्यवृष्टिपरं शास्त्रं गता इस्याद्युदाहृतम् ॥१ ॥

३. संशय-परम तमा में तेज आदि भूतों का विलय स्वरूपतः होता है अथवा वृत्तितः ?

४. पूर्वपक्ष--परमात्मा सबका उपादान कारण है, ग्रतः तेत्र बादि भूतों का परमात्मा में स्वरूपतः विलय मानना चाहिए।

५. सिद्धान्त-आत्मतत्त्वज्ञानी का उक्त प्रकार से स्वरूपतः भूतलय मान लेने पर भी कम एवं उपासक का, जन्मान्तर की सिद्धि के लिए, वृत्तिलय मानना ही उचित होगा।

#### (१५४) प्रतिषेषाधिकरण

१. सङ्गति—पिछले अधिकरण में मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उत्क्रान्ति का अभाव जो कहा गया था, वह ठीक नहीं है; इन प्रकार की आक्षेप सङ्गति से यह अधिकरण प्रारम्म हुआ है।

२. विषय—निर्गुण बहाज्ञानियों के प्राण-उत्क्रमण का विचार इस प्रधिकरण में किया

गया है।

३. संशय-जीवात्मा से प्राग्-उत्क्राम्ति का निषेच किया गया है अथवा देह से ?

४. पूर्वपक्ष — जीवात्मा से ही प्राण-उरक्रान्ति का निषेध मानना उचित होगा, अन्यया देह सदा जीवित रहने लग जायेगा ।

प्र. सिद्धान्त—तप्त लौहिशण्ड पर छोड़े हुए जल की मौति ज्ञानियों के प्राणों का विलय देह में ही हो जाता है । तत्यज्ञ नी के प्राण देह से निकलते नहीं किन्तु देह के भीतर ही अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवित रहना असम्भव हो जाता है इसीलिए देहो मृतः ऐसा व्यवहार होता है।

(१७४) वागाविलयाधिकरण

- १. सङ्गिति—ब्रह्म में प्राणों को लयं कहना असङ्गत है क्योंकि प्राण्यव्दवाच्य इन्द्रियों का एवं भूतों का, ब्रह्मज्ञानियों के प्रसङ्ग में, पृथिक्यादि में लय सुना जाता है; ऐसा आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २. विषय-ब्रह्मज्ञानियों के प्राण्विलय का विचार इस अधि हरण का विषय है।
  - ३. संशय--त्रया ब्रह्मज्ञानियों के प्राया पृथिव्यादि में लोन होते हैं या परमातमा में ?
- ४. पूर्वपक्ष-'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः' इस श्रुति के अधार पर अपने-अपने कारणों में ही वागादि का लय मानना चाहिए।
- ४. सिद्धान्त-नदी का लय जैसे सागर में होता है, बैसे ही ज्ञानियों की दृष्टि से उनके प्राणों का विलय परमात्मा में होता है। व्यवहारदृष्टि से कलाओं का विलय अपने-अपने उपादान कारण में शास्त्र ने बतलाया है।

(१७६) अविभागाधिकरणम् ॥८॥

तल्लयः शक्तिशेषेण निःशेषेणाथवाऽऽस्मिन । शक्तिशेषेण युक्तोऽसावज्ञानिष्वेतदीक्षणात् ।।१५॥ नामरूपिक्षेत्रेविनःशेषेणेव तल्लयः । भ्रज्ञे जन्मान्तरार्थं तु शक्तिशेषत्विमण्यते ॥१६॥ (१७७) तदोकोऽधिकररणम् ॥६॥

अविशेषो विशेषो वा स्यावुत्क्रान्ते रुपासितुः । हृत्प्रद्योतनसाम्योनतेरिवशेषोऽन्यनिर्गमात् ।।१७॥ मूर्षन्ययैव नाडचाऽसौ वजेन्नाडीविचिन्तनात् । विद्यासामर्थ्यतश्चापि विशेषोऽस्त्यन्यनिर्गमात् ।।१८॥

(१७८) रश्म्यधिकरराम् ॥१०॥

महन्येव मृतो रक्मीन्याति निक्यपि वा निश्चि । सूर्यरक्मेरभावेन मृतोऽहन्येव याति तम् ।।१६।।

(१७६) ग्रविभागाधिकरण

- १. सङ्गित-पूर्वोक्त विद्वत् कलाग्नों के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए यह ग्रधिकरण प्रारम्भ हुआ है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों की एकविषयत्व सङ्गित है।
  - २. विषय- ज्ञानियों की कलात्रों के विलय का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३. संशय—क्या अज्ञानियों की भाँति ज्ञानियों की भो कलाओं का विलय सावशेष होता है या निरवशेष ?

४. पूर्वपक्ष- अज्ञानियों की भाँति ज्ञानियों की कलाओं का विलय भी सावशेष ही होता है।

थ. सिद्धान्त-'भिद्येते तासां नामरूपे' इस श्रृति के श्राघार पर संसार के कारण षोडश कलाओं का विलय ज्ञानियों का निरवशेष होता है, किन्तु अज्ञानियों का जन्मान्तरप्राप्ति के लिए सावशेष विलय माना गया है।

(१७७) तदोकोऽधिकरण

- १. सङ्गित-जेसे सगुण ब्रह्मोपासकों की उत्क्रान्ति देवयानमार्गारम्भपर्यन्त होती है, वैसे ही मार्गारम्भ में भी हृदय का प्रद्योतनादि समान हो सुना जाता है; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गिति के कारण यह अविकरण प्रारम्भ किया जाता है।
- २. विषय-मज्ञानी और सगुणबह्य उपासक दोनों का प्राणोत्क्रमण भिन्न प्रकार से इस अधिकरण में बतलाया गया है।
- ३. संशय—क्या सगुण ब्रह्मोवासक और अज्ञानी का मूर्घाद स्थान से प्राण उत्क्रप्रण एक जैसा होता है प्रयया भिन्न प्रकार से होता है ?
- ४. पूर्वपक्ष-हृदयप्रद्योतन बादि सभी के एक जैसे होते हैं, अतः अज्ञानी और सगुण ब्रह्मोपासक के प्राण उत्क्रमण में कोई भेद नहीं है।
- प्र. सिद्धान्त—सगुण उपासक को नाड़ी का चिन्तन करने के लिए कहा गया है। अतः विद्या-सामध्यं रहने के कारण वह सगुण बहा उपासक मूर्घा नाड़ी से ही निकलता है, अन्य प्राणी दूसरे-दूसरे मार्ग से निकलते हैं। (१७६) रहम्यधिकरण
- १. सङ्गति—पूर्वं मधिकरण में कहे गये नाड़ोहम्बद्ध रिहमयों को उपजीव्य वनाकर कुछ ग्रन्य विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया हैं।
- २. विषय-इस अधिकरण में मरण के पश्चात् उपासक की होने वालो गति का विचार किया गया है।

याबद्देहं रिश्मनाडयोर्योगो ग्रीब्नक्षपास्विप । देहदाहाच्छ्रुतत्वाच्च रश्मीन्निश्यिप यास्यसौ ॥२०॥ (१७६) दक्षिणायनाधिकरणम् ॥११॥

ग्रयने दक्षिणं मृत्वा घीफलं नेत्वयेति वा । नेत्युत्तरायणाद्युक्तेर्भोदनस्यापि प्रतीक्षणात् ।।२१ः। ग्रातिवाहिकदेव क्तंबंरख्यात्ये पतीक्षणात् । फलेकान्त्याच्व विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः ॥२२॥

> (आदित: श्लोक सं॰ ३८०) ( इति द्वितीय: पाद: )

> > \* \* \*

३. संशय — क्या दिन में हो मरा हुम्रा सूर्यरिक्तयों को प्राप्त करता है या रात्रि में मरा हुआ भी?

४. पूर्वपक्ष — रात्रि के समयं सूर्यरिम का अभाव होने के कारण दिन में मरा हुना जीव ही सूर्यरिमयों को प्राप्त करता है, रात्रि में मरा हुना नहीं।

प्र सिद्धान्त-रिंम भीर नाड़ों का सम्बन्ध जीवनपर्यन्त बना रहता है, भीष्मकाल की रात्रि में भी देहताप का अनुभव होता है। श्रुति भी बहोरात्र जीवात्मा का रिंम से सम्बन्ध वतलाती है, ग्रतः रात्रि में मरा हुना उरासक भी सूर्यरिंमयों को प्राप्त कर ही लेता है।

#### (१७१) दक्षिणायनाधिकरण

१. सङ्गित-पूर्वोक्त न्याय का बतिदेश होने के कारण इस मिषकरण की सङ्गिति पृथक् नहीं है अर्थात् उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गित ही है।

२. विषय--उपासक के मरने पर होने वाली गति का विचार इस अधिकरण में

किया गया है।

३. संशय-न्या दक्षिणायन में मरा हुआ उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष—दक्षिणायन में मरे हुए उपासक को उपासन। का फल-ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता, इसीलिए श्रुति-स्मृति में उपासक के लिए उत्तरायण मागं कहा गया है। विद्या की फलप्राप्ति के लिए भी कि पितामह ने भो उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी।

पू. सिद्धान्त—उत्तरायण शब्द से काल अयं बतलाना अभीष्ट नहीं है किन्तु आतिवाहिक देवता अयं बतलाना अभीष्ट है। भीष्म पितामह ने पितृप्रसाद से लब्ध स्वच्छन्दमरण बरदान की प्रसिद्धि के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थो। यतः विद्या का फल एकान्तिक है जिसे उपासक प्राप्त करता ही है। अतएव दक्षिणायन में मरा हुआ भी सगुण बहा उपासक विद्या का फल प्राप्त कर ही लेता है।

( चतुर्थं अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त )

#### क्ष सय चतुर्थाच्यायस्य तृतीयः पादः क्ष

#### (१८०) अचिराद्यधिकरणम् ॥१॥

नानाविधो ब्रह्मलोकमार्गो यद्वाऽचिराविकः । नानाविधः स्याद्विद्यासु वर्णनावन्यथाऽन्यथा ।।१॥ एक एवाचिराविः स्यान्नानाश्रुत्युक्तपूर्वकः । यतः पञ्चारिनविद्यायां विद्यान्तरवतां श्रुतः ॥२॥

(१८१) वाय्वधिकरणम् ॥२॥

संनिवेशियतुं वायुरत्राशक्योऽथ शक्यते । न शक्यो वायुलोकस्य श्रुतक्रमिववर्जनात् ॥३॥ वायुचिछद्राद्विनिष्कम्य स धावित्य व्रजेदिति । श्रुतेरर्वाग्रवेर्वायुर्वेवलोकस्ततोऽप्यघः ॥४॥

#### ।। चतुर्थाध्याय – तृतीय पाद ।।

द्वितीय पाद में उत्क्रान्ति का निरूपणकर बद तत्साच्य मार्ग श्रीर गन्तव्यस्थान को वतलाने के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारण इस तृतीय पाद को प्रारम्भ करते हैं।

#### (१८०) प्रविराखिकरण

- १. सङ्गिति—जब कभी भी मरा हुआ व्यक्ति जैसे विद्या का फल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिस किसी मार्ग से गया हुता व्यक्ति विद्या का फल प्राप्त कर लेगा; ऐसी दृष्टान्त संगित के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता है।
  - २. विषय-सगुरा उपासक के अविरादि मार्ग का विचार इस अधिकररा में किया गया है।
- ३. संशय--महालोकप्राप्ति का मार्ग भिन्न-भिन्न है बथवा अनेक विशेषणों से युक्त एक ही मार्ग है ?
- ४. पूर्वपक्ष-भिन्न प्रकरण में पढ़े जाने के कारण ग्रीर भिन्न उपासना के श्रंग होने से ब्रह्मलोकप्राप्ति के मार्ग नाना हैं।
- ५. सिद्धान्त—अनेक श्रुतियों में कहा गया अचिरादि मार्ग एक ही है क्योंकि पञ्चाग्ति विद्या भीर कुछ भन्य विद्याशों में यह मार्ग सुना गया है। अतः बह्मलोकप्राप्ति का अविरादि मार्ग एक ही है।

#### (१८१) वाय्वधिकरण

- १. सङ्गिति—इस प्रकार जैसे सर्वत्र प्राचिरादि एकदेश की प्रत्यांसज्ञा होने के कारण ब्रह्मलोक-प्राप्ति का मार्ग एक ही है, वैसे हो अग्नि के पश्चात् वायु की प्रत्यांसज्ञा होने के कारण अग्नि के बाद ही वायु का निर्देश करना चाहिए; ऐसी दृष्टाम्त संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं।
  - २. विषय-इस अधिकरण में अचिरादि मार्ग में पढ़े गए लोकों का विचार किया गया है।
  - इ. संदाय-अविरादि मागं में वायु का सिवविश होता है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-श्रीतक्रन न होने के कारण अविरादि मार्ग में वायुलोक का सिन्नवेश नहीं हो सकता।
- थ. सिद्धान्त-संवरसर से पर भीर बादित्य से पूर्व वायु का सिन्नवेश सम्भव है क्योंकि 'वायु-खिद्र से निकलकर वह उपासक बादिस्य लोक में जाता है' ऐसी श्रुति है।

(१८२) तडिदिधिकरणम् ॥३॥ वरुणादेः संनिवेशो नास्ति तत्रोते विद्यते । नास्ति वायोरिवेतस्य व्यवस्थाश्रुत्यभावतः ॥५॥ विद्युत्संबन्धिवृष्टिस्थनीरस्याघिपतित्वतः । वरुणो विद्युतोऽस्यूष्वं तत इन्द्रप्रजापतो ॥६॥:

(१८३) ग्रातिवाहिकाधिकरणम् ॥४॥

मार्गंचिह्नं भोगभूर्वा नेतारो वार्शंबरादयः । आद्यौ स्यातां मार्गंबिह्नसारूव्यास्लोकशब्दतः ॥७॥ अन्तं गमप्रतीरयुक्तेर्नेतारस्तेषु चेह्रशः । निर्देशोऽस्त्यत्र लोकास्या तिश्ववासिजनान्त्रति ॥५॥ (१८४) कार्याधिकरणम ॥ १॥

ब्रह्माथ वा कार्यमुदङ्मार्गेण गम्यते । मुख्यत्वादम् नत्थोक्तेर्गम्यते परमेव तत् ।।६।।

(१८२) तडिद्विकरण

- १. सङ्गति—मान लिया कि स्थानविशेष सुने जाने के कारण अविरादि मागं का पर्व वायुलोक है, फिर भी वरुणादि का स्थानविशेष न सूने जाने के कारण इस देवयान मार्ग में उनका सम्बन्ध कैसे हा सकेगा; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं।
  - २. विषय-देवयान मार्ग में वरुणादि लोक के सिन्नवेश का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय-इस अचिरादि माग में वरुणादि का सिन्नवेश हो सकता है या नहीं ?

- ४. पूर्वपक्ष-वायु के समान वरुणादि लोक की व्यवस्थापकश्रुति न होने के कारण यह पर उनका सिन्नवेश सम्भव नहीं है।
- थ. सिद्धान्त-विद्युतसम्बन्धी वृष्टि में स्थित जल का अधिपति वरुण है, बतः विद्युतलोक से पर वरुणादि का सिन्नवेश उचित है। आगग्तुकों का ग्रन्त में सिन्नवेश न्यायसंगत भी है।

(१८३) प्रातिवाहिकाधिकरण

१. सङ्गति-इस प्रकार अचिरादि का क्रम बतलाने के बाद अब उनके स्वरूप का विचार किया जायेगा। सम्बन्धित विद्युत से पर वरुणादि का सिन्नवेश होना चाहिए, ऐसा कहा गया; बेसे ही साद्वयहम्बन्ध के कारण अविरादि को माग्चिह्न क्यों नहीं माना जाय, इस आक्षेप का समाचान इस मधिकरण द्वारा किया गया है।

२. विषय-अनुशासक बथवा लोकश्रुति के मुख्यत्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है।

३. संशय--अचिरादि मार्ग के चिह्न हैं, भोगभूमि हैं अथवा अतिवाहिक नेता हैं ?

४. पूर्वपक्ष-मार्गिवल्ल के सदृश होने के कारण वे मार्गिवल्ल हैं। अथवा तोक शब्द का

प्रयोग होने के कारण वे भोगभूमि हैं, ये अतिवाहिक नेता नहीं हैं।

प्र. सिद्धान्त-'स एतान्त्रह्म गमयति' ऐसा अन्त में सुने जाने के कारण बमानव पुरुष जिस प्रकार नेता निश्चित जान पड़ता है, उसके सहवर होने के कारण ग्राविरादि की बातिवाहिक देवता जान पड़ते हैं। म्रातिवाहिक देवताओं के लिए वे भोगभूमि भले ही हों, किन्तु बहानोडपात्री के लिए वे भोगभूमि नहीं हैं। अतः अविरादि आतिवाहि ह देवता ही हैं।

(१८४) कार्याधिकरण

१. सङ्गति-इस प्रकार गति का निरूपण करने के बाद गन्तस्य का निरूपण होते के कारण पूर्वापर बिषकरण की हेतुहेतुमब्भाव सङ्गति है।

२. विषय-इस प्रधिकरण में देवयान मार्ग से प्राप्त होने वाले गन्तव्य के स्वरूप का विचान

किया गया है।

कायँ स्पाव्गतियोग्यत्वात्पर्रात्मस्तदसंभवात् । सामीप्याव्बह्मशब्दोक्तिरमृतत्वं क्रमाद्भवेत् ॥१०॥

(१८५) अप्रतीकालम्बनाधिकरणम् ॥६॥

प्रतीकोपासकान्ब्रह्मलोकं नयति वा न वा । अविशेषश्रुतेरेतान्ब्रह्मोपासकवन्नयेत् ॥११॥
पह्मकतोरभावेन प्रतीकार्हफलश्रवात् । न तान्नयति पञ्चाग्निविदो नयति तच्छु्तेः ॥१२॥

(ब्रादितः इलोक सं० ३६२) ॥ इति तृतीयः पादः॥

e. Gill Der

💥 चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थः पादः 💥 (१८६) सम्पद्याविर्भावाधिकरणम् ॥१॥

नाकवन्तूतनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनम् । अभिनिष्पत्तिव बनात्फलत्वादपि नूतनम् ।।१।।

३. संशय--अविरादि मार्ग से उपासक परब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा अपरब्रह्म को ?

४. पूर्वपक्ष-मुख्य अमृतत्व का कथन होने के कारण उन उपासकों को परब्रह्म की ही प्राप्ति

होती है।

थ्र. सिद्धान्त-गित के योग्य होने से कार्यब्रह्म को ही उगासक प्राप्त करते हैं, प्रब्रह्म प्राप्ति के लिए गित की आवश्यकता नहीं है। परब्रह्म के समीप होने से हिरण्यगभ को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है, अमरत्व की प्राप्ति क्रमशः होती है।

(१८४) अप्रतीकालम्बनाधिकरण

१. सङ्गित—इस प्रकार गन्तव्यविशेष वतलाने के बाद गन्ताविशेष को बतलाने के लिए गन्तृगन्तव्यभाव सङ्गित के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

. २. विषय- ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले अधिकारी का विवार इस अधिकरण में किया

गया है।

.. ३. संशय-पतीक उपासक बहालोक प्राप्त करते हैं या नहीं ?

४. पूर्वपक्ष--नियामक न होने के कारण सभी उपासक सामान्यरूप से ब्रह्मलोक प्राप्त करते ही है।

४. सिद्धान्त-प्रतीक उपासक के लिए योग्य फल पृथक् पढ़ा गया है। वे ब्रह्म उपासक नहीं होते, खतः वे ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते । श्रुति के बल से केवल पञ्चाग्नि विद्या के उपासक ही ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, बन्य प्रतीक उपासक नहीं।

॥ इति चतुर्थं अध्याय-तृतीय पाद समाप्त ॥

चतुर्थ अध्याय-चतुर्थ पाद 🐠

तृतीय पाद में सगुण उपासना के फलोपयोगी गति, गन्तवा और गन्ताविशेष का विचार किया पया। अब निर्मुण ब्रह्म उपासकों के ब्रह्ममाव का प्राविभाव और सगुण ब्रह्म उपासकों के हिरण्य-गभंतुल्य भोग की प्राप्ति बतलाने के लिए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जाता है।

(१८६) सम्पद्याविभीवाधिकरण

१. सङ्गति—पादान्तर होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इसकी सङ्गति अपेक्षित नहीं है।

स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनम् । आविभविोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः ॥२॥ (१८७) अविभागेन दृष्टस्वाधिकरणम् ॥२॥

मुक्तरूपादब्रह्म भिन्नमभिन्नं वा, विभिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं कर्मंकर्त् भिदोक्तितः 11311 अभिनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रह्मश्वोक्तरिभन्नं तद्मेदोक्तिरूपचारतः 11811

(१८८) ब्राह्माधिकरणम ।।३।।

ऋमेण युगपद्वाऽस्य सविशेषाविशेषते । विरुद्धत्वात्कालमेवाद्वचवस्या अनयोस्तयोः 11211

२. विषय--स्वर्ग एवं मोक्ष की समानता-प्रसमानता पर इस अधिकरण में विचार किया गया है।

इ. संशय--स्वर्ग के समान मोक्ष भी कोई नूतनावस्था जीव को प्राप्त होती है अथवा पुरातन

अवस्था प्राप्त होती है ?

४. पूर्वपक्ष-'एष सम्प्रसादः' इस श्रुतिव वन के अ। घार पर स्वर्ग के समान मोक्ष में भी फलत्व

तुल्य होने के कारण मोक्ष कोई नृतन अवस्था ही है।

थ्र. सिद्धान्त-'स्वेन रूपेणांभिनिष्पद्यते' इस श्रुतिवाक्य के द्वारा विशेषित पूर्व अवस्था ही मुमुक्षु को प्राप्त होती है। वहाँ पर अज्ञान के नाश हो जाने पर स्वरूपाविभवि हो फल है, अन्य कुछ भी नहीं है।

(१८७) म्रविभागेन दृष्टस्वाधिकरण १. सङ्गति-ब्रह्म उपासकों को प्रविशेषरूप से परज्योति की प्राप्ति पहले बतला दी गयी,

अब उसी में कुछ अन्य वातों का विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

२. विषय-मोक्षावस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अत्यन्त भदाभेद का विचार इस अधिकरण

में किया गया है।

३. संशय-क्या अपने रूप से अभिनिष्पन्न जीव मोक्षकाल में ब्रह्म के साथ भिन्न होकर रहता है अथवा अभिन्न हो जाता है ?

४. पूर्वपक्ष-'परम ज्योति को प्राप्तक र' इस श्रुतिवाक्य में कर्तृ कर्म रूप भेद का कथन होने से

मुक्तावस्था में भी जीव बहा से भिन्न हो रहता है।

थ्र. सिद्धान्त-मोक्षकाल में अभिनिष्पन्न जीव को उत्तम पुरुष कहा गया है; इससे जीव और ब्रह्म का मोक्षावस्था में अभेद मानना ही उचित है, भेदकथन तो उपचारमात्र है।

(१८८) ब्राह्माधिकरएा १. सङ्गति-पहले कहे गये ब्रह्म से अभिन्न मुक्त पुरुष को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह प्रधिकरण कहा गया है।

२. विषय-पूर्वोत्तर पक्ष में अपने-अपने पक्ष की विद्धि ही इस विषकरण में बतलायी

ययी है।

३ संशय-न्या ब्रह्मभाव से सम्पन्न जीव ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि धर्म से भी युक्त हो जाता है

या चिन्मात्ररूप से अथवा उभयरूप से स्थित रहता है।

४. पूर्वपक्ष-आचार्य जैमिनि के मतानुसार मोक्षावस्था में जीव बह्य के सर्वज्ञत्वादि धर्म से युक्त हो जाता है तथा आचार्य भीडुलोमि के मतानुसार मोक्षकाल में जीव विन्मात्ररूप से अवस्थित रहता है।

#### (१६७) दिद्याज्ञानसाधानाधिकरणम् ॥१३॥

किमङ्गोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । केवलं वा, प्रशस्तत्वात्सोपास्त्येवोपयुज्यते ।।२५॥ केवलं वीर्यविद्यासंयुक्तं वीर्यवत्तरम् । इति श्रुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञानक्षाघनम् ।।२६॥

(१६८) इतरक्षप्णाधिकरणम् ॥१४॥

बहुजन्मप्रवारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक् । विद्यालोपे कृतं कर्म फलदं तेन नास्ति मुक् ।।२७।। आरब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत् । सुप्तबुद्धवदश्लेषतादवस्थ्यास्कुतो न मुक् ।।२८।।

(आदितः श्लोक संख्या-३५८)

इति चतुर्थाच्यायस्य प्रथमः पादः



#### (१६७) विद्याज्ञानसाधनाधिकरण

- १. सङ्गति—नित्यादि कमं के विषय में कुछ सीर भी विचार करना है, अतः एकविषयत्व सङ्गति के कारण इस अधिकरण को कहा गया है।
  - २. विषय-उपासनायुक्त नित्यादि कर्म का विचार इस अधिकरण का विषय है।
  - ३. संशय--नया अङ्ग उपासना के सहित कर्म विद्योपयोगी है ग्रथवा केवल कर्म भी ?
- ४. पूर्वपक्ष-प्रशस्त होने के कारण उपासनासिहत कर्म विद्या उपयोगी होता है, केवल
- ४. सिद्धान्त—'यदेव विद्ययां करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति' इस श्रुति के अनु-सार उपासनासहित कर्म में अतिशय बतलाने वाली श्रुति ने उपासनारहित कर्म को भी विद्योत्पत्ति में उपकारक माना है, अतः सोपासन ग्रोर निरुपासन दोनों हो कर्म विद्या के साधन हैं।

#### (१६८) इतरक्षपणाधिकरण

- १. सङ्गति—सञ्चित कर्म की मौति आरब्ध कर्म का तत्त्वज्ञान से क्षय क्यों नहीं मानते, ऐसा बाक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है।
  - २. विषय-पारव्य कर्म के क्षय का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
  - ३. संशय-न्या तत्त्वज्ञानी भी प्रारब्धक्षय के पश्चात् जन्म ग्रहण करता है या नहीं ?
- ४. पूर्वपक्ष-तत्त्वज्ञान के प्रधात् जैसे उसका अरीर बना रहता है, वैसे ही देहपात् के बाद तत्त्वज्ञ का संसार बना ही रहेगा।
- ४. सिद्धान्त—प्रारब्ध केवल भीग देता है, विद्या का लोप नहीं करता। इस प्रकार प्रारब्ध पुण्य-पाप कर्मों का नाश भोग से कर लेने के बाद तत्त्वज्ञ पुरुष विदेहकंत्रत्य को प्राप्त करता है। मरणव्यवद्यानमात्र से विद्या का लोप वैसे ही नहीं होता जैसे सुषुष्तिव्यवद्यान के कारण विद्या का लोप नहीं होता। विद्या के उदय हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा किए गये अनेक आगामी कर्म उसे स्पश नहीं करते, यह बात गुणोपसंहार पाद में कही जा खुकी है।

(चतुथं अध्याय - प्रथम पाद समाप्त )

ग्रविरुद्धं यौगपद्यमभूतं क्रमकल्पनम् ।।६।। सति मुक्तामुक्तदृशोर्भेदादृचयस्थासंभवे (१८६) संकल्पाधिकरणम् ॥४॥

भोग्यमृष्टावस्ति बाह्यो हेतुः संकल्प एव वा । ग्राज्ञामोदकवैषम्याद्धेतुर्बाह्योऽस्ति लोकवत् ।।७:। संकल्पादेव पितर इति श्रुत्याऽषधारणात् । संकल्प एव हेतुः स्याद्वेषम्यं चानुचिन्तनात् ।। ।।।

(१६०) अभावाधिकरणम् ॥५॥

व्यवस्थितावैच्छिको वा भावाभावौ तनोर्यतः । विरुद्धौ तेन पुंभेदादुभौ स्यातां व्यवस्थितौ ॥१॥ पुंस्येतावैिष्ठकौ कालमेदतः । अविरोधात्स्वप्नजाग्रद्भोगवद्युज्यते द्विधा ।।१०।। एकस्मिन्नपि

५. सिद्धान्त-पारमाधिक चैतन्यमात्रस्वरूप मानने पर भी सवज्ञत्वादि ब्राह्मभाव व्यावहारिक द्धिट से जीव में हो सकता है। श्रतः आचार्यं बादरायण के मत से मुक्तात्मा में सप्रपञ्चत्व एवं निष्प्रपञ्चत्व अभयधर्म का विरोध नहीं है क्योंकि सर्वज्ञत्वादि सभी धम कल्पित हैं।

(१८६) सङ्कलपाधिकरण

सङ्गति—मुक्तात्मा में व्यावहारिक दृष्टि से सप्रपञ्चत्व और तात्त्विक दृष्टि से निष्प्रपञ्चत्व पिछले अधिकरण में कहा गया, किन्तु इस अधिकरण में संकल्प से भिन्न साधनों का भाव और अभाव आपाततः एक उपाधि में मान लेने पर भी लौकिक अनुमान से श्रुति का बाध नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है।

- २. विषय-मोक्षकाल में बात्मासे अतिरिक्त भोग के साधन का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३. संशय-ब्रह्मलोक में स्थित उपासक के पास पित्रादि की प्राप्ति में संकल्प ही एकमात्र साघन है अथवा अध्य सामन भी हैं ?

४. पूर्वपक्ष--भोग प्रयत्नसापेक्ष ही होते हैं, आशामोदक की भौति संकल्पमात्र से नहीं ? इस लोकिक अनुमान से यत्नान्तरस।पेक्ष संकल्प से ब्रह्मलोक में विभूति की प्राप्ति माननी च।हिए।

प्र. सिद्धान्त—'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' इस अवधारणार्थक एवकारयुक्त श्रुति से बह्मलोक में स्थित जीव को तत्रस्थ भोग की प्राप्ति संकल्पमात्र से ही होती है। अतः लोकिक अनुमान से संकल्पातिरिक्त साधनों की कल्पना उचित नहीं है।

(१६०) अभावाधिकरण

- १. सङ्गति—पिछले धविकरण में 'संकल्पादेव' इस श्रुति में एवकार अवधारण के कारण उपासकों की साधनान्तरनिरपेक्ष विभूति कही गयो थी; ऐसे हो यहाँ भी 'मनसा' यह त्रिशेषण अन्य योगव्यवच्छेदक होने के कारण अवधारणार्थक है। अतः उपासक के देहादि का अभाव क्यों न माना जाय; ऐसी बाक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है।
  - २. विषय-'संकल्पादेव' इस अवघारणार्थंक श्रुति का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३. संशय-नया प्राप्तऐश्वयं ब्रह्मलोक गये उपासक पुरुष के शरीर, इन्द्रियादि होते हैं या नहीं होते ?
- ४. पूर्वपक्ष-आशामोदक से विलक्षण होने के कारण ब्रह्मलोक गये उन उपाप्तकों को शरीकादि बाह्यसावन भी होते हैं। जैसे लोक में भोगसुख प्राप्त करने के लिए शरोर और इन्द्रियों की अपेक्षा होती है, ऐसे ही ब्रह्मलोकवासियों को भी शरीरादि की अपेक्षा होती ही है।

#### (१६१) प्रदीपाधिकरणम् ॥६॥

निरात्मनोऽनेकवेहाः सात्मका वा निरात्मकाः । ग्रभेवादात्ममनसोरेकस्मिन्नेव वर्तनात् ॥११॥ एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीयवत् । ग्रात्मभिस्तदविक्ठन्नैः सात्मकाः स्युस्त्रिघेत्यतः ॥१२॥

#### (१६२) जगद्वचावाराधिकरराम् ।-७॥

जगत्ल्रब्टृत्वमस्येषां योगिनामथ नास्ति वा । अस्ति स्वाराज्यमाप्नोतीरयुक्तंदवर्यानवग्रहात् ॥१३॥

५. सिद्धान्त—'संकरपादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' इस अवधारणार्थंक श्रुति के वल से ब्रह्मलोक गये उपासकों के पास संकल्प के लिए केवल मन रहता है, अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहता। बादिर ग्राचार्य के यत से देहादि का अभाव कहा गया है और जैमिनि के मत से देहादि भी माना है; पर बादरायण ने दोनों ही पक्ष का समर्थन किया है, देहादि के अभाव में स्वप्न के समान और भाव में जाग्रत् के समान उनका भोग होता है।

#### (१६१) प्रवीपाधिकरण

- १. सङ्गिति—जब संकल्पमात्र से ही सृष्टि हो सकती है तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता, अतः शरीरादि के अभाव में ब्रह्मलोक गये जीव को भीग हो नहीं सकता; इस प्रकार आक्षेप सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है।
  - २ विषय-- ब्रह्मलोकवासी जीव के स्वरूप का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३. संशय—क्या ब्रह्मलोकस्य उपासक के द्वारा रचे गये शरी व दारुवन्त्र की भाँति निरात्मक होते हैं अथवा अस्मदादि शरीर की भाँति सात्मक होते हैं ?
- ४. पूर्वपक्ष-आत्मा और मन का भेद न होने के कारण एक शरीर सजीव होता है, उसी से भोग होता है धौर शेष सभी शरीर निर्जीव होते हैं।
- प्र. सिद्धान्त-प्रदीप की मौति एक ही मन उरासनासामर्थ्य से सभी शरीरों में भोग कर लेता है। जैसे एक प्रदोप अनेक प्रदीपों को प्रज्वलित कर देता है, वेसे ही एक ही मन अनेक मनों में चेतना भद देता है; इसीलिए 'स एक्षा भवति, त्रिधा भवति' ऐसी श्रुति कही गयी है।

#### (१६२) जगद्व्यापाराधिकरए

- १. सङ्गिति—स्वाराज्य-कामचारादि श्रुति के बल से ब्रह्मलोकवासियों में जो निस्ङ्कुश ऐश्वयं जान पड़ता था, उसका अपवाद "जगद्व्यापारवज्यंम्" इस श्रुति के बल से हो जाता है; अतः उत्सगं-ग्रपवाद सङ्गिति के कारण यह अधिकरण प्रास्म्भ किया जाता है।
- २. विषय--ब्रह्मलोक में स्थित संगुण उपासकों के ऐश्वयं का विचार इस अधिकरण में किया गया है।
- ३. संशय-- त्या सगुण बहा के उपासक का ऐश्वयं ब्रह्मलोक में ईश्वर के तुल्य निरङ्कुश होता है ?
- ४. पूर्वपक्ष-'आप्नोति स्वाराज्यम्' इस श्रुति के बल से सगुण ब्रह्मोपासक का ऐश्ययं निरङ्कुश जान पड़ता है।

सृष्टावप्रकृतत्वेन ऋष्टृता नाहित योगिनाम् । स्वराज्यमीको भोगाय ददौ मुक्ति च विद्यया ॥१४॥ ( आदितः श्लोक संख्या-४०७)

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीभारतीतीयमुनिप्रग्रीतायां वैयासिकन्यायमालायां चतुर्याध्यायस्य चतुर्यः पादः ।।४।।

थ. सिद्धान्त—सृष्टिप्रतिपादक प्रकरण में परमात्मा को ही स्रष्टा कहा गया है, सगुण बहा उपासक योगियों को नहीं। ईश्वर उन उपासकों को भोग में स्वतन्त्रता देता है, सर्गादि रचना में नहीं। मुक्ति तो विद्या से ही प्राप्त होती है। अतः जगत्सृष्टि में उनको स्वतन्त्रता न होने पर भी भोग एवं मोक्ष में उनकी स्वतन्त्रता है ही, यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार वैयासिकन्यायमाला चतुर्य प्रध्याय की कैलासपीठाघीदवर आचार्य म० मं० श्रीमस्त्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज द्वारा रचित लिता व्याख्या पूर्ण हो गयी।





## सूत्राणां वर्णानुक्रमणिका

| सूत्रम्                       | अ०       | पा       | · संo      | सूत्रम्                                                 | अ०       | OT. | सं०                     |
|-------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|
| अंशो नानाव्यपदेशादन्यया.      | 2        | ą        | ४३         | अधिकं तु भेदनिर्देशात्                                  |          |     |                         |
| श्रकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि    | २        | 8        | 88         | अधिकोपदेशात्तु वादरायणः                                 | 2        | \$  | २२                      |
| अक्षरिघयां त्वविरोधः सामा,    | ą        | 3        | <b>‡</b> ₹ | अधिष्ठानानुपपत्तेश्च                                    | 3        | 8   | 5                       |
| अक्षरमम्बरान्तध्तेः           | રે       | 3        | १०         | अध्ययनमात्रवतः                                          | 2        | 2   | 35                      |
| अग्निहोत्रादि तु तत्काययिव    | 8        | 8        | १६         | अनिभभवं च दशंयति                                        | n n      | 8   | १२                      |
| धान्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न   | 3        | 8        | 8          | अनवस्थितरसम्भवाच्च नेतरः                                | <b>२</b> | 8   | ३५<br>१७                |
| अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि   | ą        | ą        | ५५         | अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे.                             | 8        | 2   | १४                      |
| बङ्गित्वानुपपत्तेश्च          | 2        | 2        | 44         | पनाविष्कुर्वन्नन्वयात्                                  | ą        | Y   | ४०                      |
| सङ्गेषु यथाश्रयभावः           | 3        | 3        | Ęę         | अनावृत्तिःशब्दादनावृत्तिः                               | 8        | γ   | 22                      |
| अचलत्वं चापेक्ष्य             | 8        | 8        | 3          | मनियमः सर्वासामविरोधः                                   | ą        | ą   | 38                      |
| अणवश्च                        | 2        | 8        | 9          | अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुत.                             | ą        |     |                         |
| अणुञ्च                        | <b>ર</b> | 8        | १३         | अनुकृतेस्तस्य च                                         | १        | 2 3 | 82                      |
| अतएव च नित्यत्वम्             | \$       | ₹        | 35         | अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाः                             | 2        | 3   | <b>२२</b><br><b>४</b> ८ |
| अतएव च सर्वाण्यनु             | 8        | <b>ર</b> | 2          |                                                         |          |     |                         |
| अतएव चारनीन्धन। दानपेक्षा     | ₹        | 8        | २४         | अनुपपत्तेस्तु न शारीरः<br>अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृ. | 8        | 2   | ₹                       |
| अतएव चानन्याधियति             | 8        | 8        | 3          | अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य.                               | <b>a</b> | 3 8 | 40                      |
| ं अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्     | ą        | 7        | १८         | मनुस्मृतेबिदिरिः                                        | \$       | 2   | 39                      |
| अतएव न देवता भूतं च           | 8        | २        | 70         | बनुस्मृतेश्च                                            | 2        | 2   | 74                      |
| अतएव प्रागः                   | 8        | १        | २३         | अनेन सर्वगतत्वमायामञ्च.                                 | ą        | 2   | 30                      |
| अतः प्रबोधोऽस्मात्            | 3        | 2        | 5          | अन्तर उपपत्तेः                                          | ?        | 2   | 83                      |
| अत्रधायनेऽपि दक्षिएो          | 8        | २        | २०         | बन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः                               | ą        | 8   | 3€                      |
| अतस्त्वतरज्ज्यायो लिङ्गाच्च   | ą        | 8        | 35         | अन्तरा भूतग्रामवत्स्वातमनः                              | 3        | ₹   | ₹ <b>X</b>              |
| ष्रतिदेश।च्च                  | Ę        | ₹        | ४६         | यन्तरा विज्ञानमनशी क्रमेण                               | 2        | 3   | १५                      |
| धतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्      | 7        | 7        | २६         | मन्तर्याम्यविदेवादिषु तद्धमंग्य.                        | 8        | 2   | १५                      |
| वतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः     | 8        | 8        | १७         | अन्तवस्वमसर्वज्ञता वा                                   | २        | 2   | ४१                      |
| पत्ता चराचरप्रहणात्           | Ş        | 2        | 3          | बन्तस्तद्धमॉपदेशात्                                     | 8        | 2   | २०                      |
| वयातो ब्रह्मजिज्ञाश           | 8        | 8        | 8          | अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वा.                          | 2        | 2   | ३६                      |
| श्रदश्यत्वादिगुणको धर्मीक्तेः | 8        | 7        | २१         | ध्रत्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्                           | २        | 2   | ×                       |
| <b>पर</b> ष्टानियमात्         | 7        | ₹        | ४१         | धन्ययात्वं शब्दादिति चेन्ना.                            | 3        | ₹   | Ę                       |

| मथ्रम                                                                                  | झ॰       | पा०        | सं०        | । सूत्रम्                        | अ०       | पा०      | सं०        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|----------|------------|
| सूत्रम्                                                                                |          |            |            | ग्रश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिका. | ą        | Ş        | Ę          |
| बन्ययानुमिती च जशक्तिविः                                                               | 2        | 2          | 3          | असति प्रतिज्ञोपरोधो यौग.         | २        | 7        | २१         |
| अम्यथा भेदानुपर्वात्तरिति चे.                                                          | ą        | 3          | 36         | असदिति चेन्न प्रतिषेयमात्रः      | २        | 8        | 9          |
| प्रस्यभावन्यावृत्तेश्च                                                                 | 8        | ₹<br>१     | १२<br>२४   | असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मा.  | 7        |          | १७         |
| बन्याधिष्ठतेषु पूर्ववदिमला.                                                            | 3        | 8          | १ट<br>र॰   | असंततेश्चाव्यतिकरः               | २        |          | 38         |
| अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नः                                                           | १        | 3          | २०         | असंभवस्तु सतोऽनुवपत्तेः          | 7        |          | 3          |
| सन्यार्थभ्र परामर्शः                                                                   | 4        | 3          | १७         | असार्वित्रकी                     | ą        |          | १०         |
| सन्वयादितिचेत्स्यादवधारः                                                               | 2        | 2          | १७         | बस्ति तु                         | ع        |          | 7          |
| अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा                                                            | 3        | 8          | १५         | अस्मिन्नस्य च तद्योगं शान्ति     | 8        |          | 38         |
| अपि च सप्त                                                                             | 9        | 3          | 23         | अस्यैव चोपपत्तरेष ऊष्मा          | γ.       |          | ११         |
| अपि च स्मर्थते                                                                         | 2        | ą          | 84         | बाकाशस्तिलङ्गात्                 | 8        | ,        | <b>२</b> २ |
| 17                                                                                     |          | 8          | ₹0         |                                  |          |          | २४         |
| 22                                                                                     | 3        |            | 30         | आकाशे चाविशेषात्                 | ₹        |          |            |
| 0 1 22                                                                                 | 3        | <b>a a</b> | 23         | आकाशोऽयन्तिरत्व।दिग्यपदे.        | 8        |          | 85         |
| अपि चैवमेके                                                                            | מי מי    |            | 28         | आचारदर्शनात्                     | 7        | •        | ₹          |
| अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाः                                                          |          | 2          | ۲°         | बातिवाहिकस्तिल्लञ्जात            | 8        | ·        | 8          |
| अवीतौ तत्प्रसङ्गादसमञ्जसम्                                                             | ₹        | 8          |            | बात्मकृतेः परिखामात्             | 8        |          | २६         |
| अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वा.                                                             | 8        | ₹          | १५         | बात्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्        | ₹        |          | १६         |
| अवाधाच्य                                                                               | 3        | 8          | 35         | बात्मिन चैवं विचित्राश्च हि      | 7        | <b>१</b> | २८         |
| ग्रभावं वादरिराह ह्येवम्                                                               | 8        | 8          | १०         | आत्मशब्दाच्च                     | •        | 3        | १५         |
| अभिद्योपदेशाच्च                                                                        | X        | ٧          | २४         | अात्मा प्रकरणात्                 | 8        | 8        | ą          |
| भ्राभिमानिव्यपदेशस्तु विशे.                                                            | 2        | ₹ .        | X          | बात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह.      | 8        | १        | ą          |
| अभिव्यक्तेरित्याइमरच्यः                                                                | 8        | २          | 35         | बादरादलोपः                       | =        |          | 80         |
| अभिसंच्यादिष्वपि चैवम्                                                                 | 2        | 3          | ४२         | बादित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः    | >        | ५ १      | Ę          |
| भ्रम्युपगमेऽप्यथीमावात्                                                                | 2        | 2          | Ę          | भाषानाय प्रयोजनाभावात्           | Ę        |          | -          |
| बर्बुवदग्रहरा। त् न तथात्वम्                                                           | ·₹       | 2          | 38         | बानन्दमयोऽस्यासात्               |          |          |            |
| अम्बुवदग्रहणात्त् न तथात्वम्<br>अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्<br>अर्चिरादिना तत्प्रथितेः | is as so | ママホ        | १४         | अानन्दादयः प्रधानस्य             | <b>१</b> |          |            |
| अभकोकस्त्वात्तद् व्यपदेशाच्च                                                           | ٤        | 2          | 6          | वानर्थक्यमिति चेन्न तदपे         | _        |          | _          |
| अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम                                                             | ,        | ą          | २१         |                                  | •        | ११       | १०         |
| अवस्थितिवंशेष्यादिति चेन्ना.                                                           | 7        | 3          | 78         | आनुमानिकमप्येकेषामिति            | *        |          | ٠, १       |
| अवस्थिनेरिति क। शकुत्स्नः                                                              | 8        | 8          | <b>२</b> २ | अाप:                             | -        | ₹ \$     | 88         |
| अविभागेन रुष्टत्वात्                                                                   | γ,       | 8          | γ'         | म्राप्रायणात्तत्रापि हि दुष्टम्  | 7        | 5 8      | १२         |
| अविभागो वचनात्                                                                         | ¥        | 2          | १६         | आमास एव च                        |          | ८ ३      | _          |
| अविरोधभ्रान्दवत                                                                        | 7        | 3          | 23         | ग्रामनित चैनमस्मिन्              |          | · ?      |            |
| बशुद्धमिति चेन्न शब्दात्                                                               | ₹        | 8          | २५         | ग्रात्विजयमित्योडुलोमिस्तस्म हि  |          | , ,      |            |
| अश्मादिवच्च तदनुपर्पत्तः                                                               | 3        | 8          | २३         | अावृत्तिरसकृदु देशात्            |          | s 8      |            |

| सूत्रम्                                | अ०ं    | ंग॰ | सं०          | सूत्रम्                           | Uo.           | पा॰ | सं०    |
|----------------------------------------|--------|-----|--------------|-----------------------------------|---------------|-----|--------|
| श्रासीनः संभवात्                       | 8      | १   | <sub>9</sub> | एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः         |               |     |        |
| धाह च तन्मात्रम्                       | 3      | ÷   | १६           | एतेन योगः प्रत्युक्तः             | <b>ર</b><br>ર | Ş   | ٦<br>٦ |
| इतरपरामकतिस इति चेन्ना.                | 8      | 3   | १द           | एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि           | 2             | 8   | १२     |
| इतरव्यपदेश।द्धिताकरगादि.               | 7      | 8   | ۲۶<br>۲٤     | एतेन सर्वे व्याख्याताः            | 8             | 8   | 7=     |
| इतस्याप्येवमसंश्लेषः पाते              | γ,     | 8   | 18           | एवं च त्मा कात्स्त्यंम्           | 5             | 2   | ₹¥.    |
| इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नो,          | 2      | 2   | 38           | एवं मुक्तिफलनियमस्तटव.            | Ę             |     | प्रर   |
| इतरे त्वर्थसामान्यात्                  | ą      | 3   | 43           | एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावाद.       | 8             |     | U      |
| इतरेषां चानुपलब्धेः                    | ٠<br>٦ | 2   | 4            | ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे त.     | Ę             | 8   | 48     |
| इयदामननात्                             | 3      | 3   | \$8          | दम्पनात्                          | 8             | ą   | 38     |
| ईक्षांतकमंब्यपदेशात्सः                 | ì      | 3   | १३           | करणवच्चेत्र भोगादिभ्यः            |               |     |        |
| ईक्षतेर्नाशब्दम्                       | १      | १   | ¥            |                                   | 7             |     | ४०     |
| उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौ.            | 8      | 8   | २१           | कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्        | २             | 3   | 33     |
| उरक्रान्तिगत्यागतीनाम्                 | 2      | ą   | 8            | कर्मकर्तृ व्यपदेश।च्च             | 8             | २   | 8      |
| उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु          | ę      | 3   | 38           | कल्पनोपदेशाच्च मघ्वादिवद.         | 8             | ४   | १०     |
| उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोघात्           | २      | 2   | २०           | कामकारेण चैके                     | २             | 8   | १५     |
| उत्पत्त्यसम्भवात्                      | 2      | 2   | ४२           | कामाच्च नानुमानापेक्षा            | १             | ۶   | १८ -   |
| उदासीनान।मपि चैवं सिद्धिः              | २      | 2   | २७           | कामादोत्तरत्र तत्र चायत           | •             |     | . इध   |
| उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभय               | 8      | 8   | २७           | काम्यास्तु यथाकाम समुच्ची.        | ą             |     | Ę o    |
| उपपत्तेश्च                             | ą      | 2   | ÷Χ           | कारगृत्वेन चाकाशादिषु             | 8             |     | 88.    |
| उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च               | ₹.     | १   | ३६           | कार्यं बादिररस्य गत्युगपत्तेः     | 8             |     | ė      |
| उपपन्नस्तल्लक्षरा।थॉपलब्धेः            | ₹      | ₹   | ३०           | कार्याख्यानादपूर्वम्              | 7             |     | १न     |
| उपपूर्वमपि त्वेके भावमज्ञन.<br>उपमदं च | 3      | ٧   | ४२           | कार्यात्यये तदध्यक्षेण            | 8             |     |        |
|                                        | ₹      | ጸ   | १६           | कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितः       | =             |     | ४२     |
| उपलब्धिवदनियम:                         | 7      | ₹ . | 30           | कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मृ.       | 3             |     | ς.     |
| उपसंहारदशंनान्नेति चेन्न               | 7      | 8   | 58           | कृत्स्नमावात्तु गृहिणोपसंहारः     | #             |     | 85     |
| उपसंहारोऽयभिदादिधिशेष                  | 3      | ₹   | X            | कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्द.     | 2             | 2   | . 54   |
| <b>उपस्यितेऽतस्तद्वचनात्</b>           | ३      | ₹   | 88 :         | , क्षिशिकत्वाच्च                  | 7             | २ २ | 38     |
| उपादानात्                              | २      | ₹   | 34           | क्षत्रियत्वगते श्रोत्तरत्र चैत्रर | 8             | • ३ | . ३४   |
| उभयथा च दोषात्                         | ۶<br>۲ | 7   | १६           | गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं        | . 8           | ₹   | 14 -   |
| ,                                      | २      | 7   | २३           | गतिसामान्यात्                     | 8             | *   | १०     |
| उभ्यथापि न कर्मातस्त.                  | २      | 2   | १२           | गतेरर्थवत्त्वमुभययाऽन्यया हि.     | Ę             | 3   | :२६    |
| उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डल बत्.          | 3      | 2   | २७           | गुरासाघारण्यश्रुतेश्च             | . ३           | :3  | ÉR     |
| जमयव्यामोहत्तित्सद्धः                  | 3 8    | ₹   | X            | गुणाद्वा लोकवत्                   | .5            | 3   | २४     |
| ऊर्ध्वरेत:सु शंब्दे हि                 | ą      | 8   | १७           | गुहां प्रविष्टात्मानी हि त.       | . १           | . 3 | ११     |
| एक बात्मनः शरीरे भावात्                |        |     | , ४३-        | 4                                 |               |     | · Ę .  |
| ं देश जारनवः श्वरार वाचार्             | • •    | •   |              |                                   |               |     |        |

| सूत्रम्                          | अ०     | पा० | सं० | सूत्रम्                          | ¥o | पा॰      | सं० |
|----------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------|----|----------|-----|
| गीण्यसम्भवात्                    | 7      | ą   | ą   | तदनन्यत्वमारम्मण्शब्दा.          | २  | १        | १४  |
|                                  | ٠<br>٦ | 8   | 2   | तदनन्तरप्रतिपत्ती रंहति संप.     | ₹  | १        |     |
| चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टचा      | 2      | ¥   | १०  | तदभावनिर्घारणे च                 | १  | 3        | ३७  |
| चमसवदविशेषात्                    | 8      | 8   | 5   | तदभावो नाडीषु तच्छू तेरा.        | Ę  | Ę        | 9   |
| चरणादिति चेन्नोपलक्षणाः          | ą      | 8   | 3   | तदिभव्यानादेव तु तिल्लङ्गात्सः   | २  | 3        | १३  |
| चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यः | २      | ą   | १६  | तदव्यक्तमाह हि                   | ₹  | २        | २३  |
| चितितन्मात्रेण तदात्मक.          | ४      | ٧   | Ę   | तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्        | 8  | २        | 5   |
| छन्दत उभयाविरोघात्               | ą      | ą   | २६  | तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्       | १  | ३        | 74  |
| छान्दोभिवानान्नेति चेन्न तथा     | 8      | 8   | २५  | तदोकोग्रज्दलनं तत्प्रकाशितः      | 8  | २        | १७  |
| जगद्वाचित्वात्                   | १      | 8   | १६  | तद्गुणसारस्वास्तु तद्व्यपदेशः    | २  | ३        | २६  |
| जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसं.     | X      | 8   | १७  | तद्धेतुव्यपदेशाच्च               | १  | १        | १४  |
| जन्माद्यस्य यतः                  | 8      | 1   | २   | तद्भूतस्य तु नात द्भावो जीमने.   | ₹  | ४        | ४०  |
| जीवमुख्यप्राणिलिङ्गान्नेति चे.   | 8      | ¥   | १७  | तद्वतो विषानात्                  | ₹  | ۸.       | Ę   |
| जीवमुख्यप्राण्लिङ्गान्नेति चे.   | 8      | १   | ą   | तित्रवरिणानियमस्तद्दृष्टेः पृथ.  | ₹  | ₹        | ४२  |
| ज्ञेयत्वाव वनाच्व                | 2      | ४   | 8   | त। त्रब्ठस्य मोक्षोपदेशात्       | १  |          | 9   |
| ज्ञोऽत एव                        | 7      | Ę   | १न  | तन्मनः प्राण उत्तरात्            | >  | १ २      | ą   |
| ज्योतिराद्यिषठानं तु तदाम.       | 7      | ሄ   | १४  | तन्वमावे सध्यवदुपपत्तेः          | ४  | 8        | १३  |
| ज्योतिरुपक्रम त्तु तथाह्यबीय.    | 8      | 8   | 3   | तकप्रितिष्ठानादप्यन्ययाऽनुमेय.   | २  | १        | ११  |
| ज्योतिर्दशनात्                   | 2      | ₹   | ४०  | तस्य च नित्यत्वात्               | २  | 8        | १६  |
| ज्योतिश्वरणामिघानात्             | 8      | 8   | २४  | तानि परे तथाह्याह                | ૪  | १ २      | १४  |
| ज्योतिषि भावाच्च                 | 8      | ą   | 32  | तुल्यं तु दशंनम्                 | 3  | ४        | 3   |
| ज्योतिषकेषामसत्यन्ने             | १      | 8   | १३  | तृतीयशब्दावरोधः संशोक.           | Ę  | . 8      | २१  |
| त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्य.   | 7      | ጸ   | १७  | तेजोऽतस्तथाह्याह                 |    |          | _   |
| तच्छ्र्तेः                       | ₹      | 8   | ጸ   |                                  | 3  | •        |     |
| तिडितोऽघि वरुणः संयन्धात्        | 8      | ₹   | ą   | त्रयाणामेत्र चंत्रमुपन्यासः प्र. | •  | 8 8      | Ę   |
| तत्तु समन्वयात्                  |        | 2   | ¥   | त्र्यात्मकत्वासु भूयस्त्वात्     | •  | \$ \$    | २   |
| तत्पूर्वंकत्वाद्वाचः             | 7      | 8   | ४   | दर्शनाच्च                        | :  | <b>?</b> | २०  |
| तत्त्राक्ष्रुतेश्च               | . 5    | 8   | Ę   | "                                |    | 1        | 28  |
| तत्रापि च तद्व्यापारादिवरोद्यः   | ं३     | 8   | १६  | ,                                |    | 1 3      |     |
| तयाच् दशंयति                     | . 4    | 3   | 70  | 22                               |    |          | ६६  |
| तथ। चेकवाक्यतोपबन्धात्           | 3      | 8   | २४  | . 23                             |    | 8 3      |     |
| तथाऽन्यप्रतिषेवात्               | Ę      | 2   | ३६  | दर्शयतक्षेवं प्रत्यक्षानुमाने    | ,  | ς γ<br>, |     |
| तथा प्राणाः                      | 2      | 8   | 2   | दश्यति च                         |    |          | •   |
| तद्विगम उत्तरपूर्वावयोर.         | ¥      | 8   |     |                                  |    | ₹<br>₹   |     |
| तदघोनत्वादयंवत्                  | 1      | 8   |     | दर्शयति चौर्या अपि समर्यते       |    |          |     |
|                                  |        |     |     | 4.4.4.4                          |    | 3 7      | 10  |

|                                        | सूत्रम्          | <b>अ</b> ० । | 110 | € o         |
|----------------------------------------|------------------|--------------|-----|-------------|
| दहर उत्तरेम्यः                         |                  | 8            | 3   | <b>\$</b> 8 |
| दश्यते तु                              |                  | 2            | 2   | Ę           |
| देवादिवदिभ लोके                        |                  | २            | 8   | २५          |
| देहयोगाद्वा सोऽनि                      |                  | ą            | 8   | Ę           |
| द्युभवाद्यायतनं स्वशवः                 | ात्              | 8            | 3   | 8           |
| द्वादशाहवदुभयविरोधं                    | बादरा.           | 8            | 8   | १२          |
| घर्म जेमिनिरत एव                       |                  | ą            | 2   | Yo          |
| धर्मोपपत्तेश्च                         |                  | 8            | 3   | 3           |
| घृतेश्च महिम्नोऽस्यावि                 | मन्नुपल.         | 8            | 3   | १६          |
| ह्यानाच्च                              |                  | 8            | 8   | 5           |
| न कर्माविभागादिति न                    | वेन्नाना.        | २            | 8   | ąχ          |
| न च कर्त्ः करणम्                       |                  | २            | 2   | 88          |
| न च कार्ये प्रतिपत्त्यी                | मसंघि:           | 8            | ₹   | 18          |
| न च पर्यायादप्यविरो                    |                  | २            | २   | ąχ          |
| न च स्मात मतद्वर्गाभि                  |                  | 8            | 2   | 3\$         |
| न चाधिकारिकमपि प                       |                  | ३            | ४   | 88          |
| न तु रष्टान्तभावात्                    |                  | २            | 8   | 3           |
| न तृतीये तथापलब्धेः                    |                  | ą            | 1   | १८          |
| न प्रतीकेन हि सः                       |                  | ٧            | *   | ४           |
| न प्रयोजनवत्त्वात्                     |                  | २            | 1   | <b>₹</b> २  |
| न भावोऽनुगलब्धेः                       |                  | २            | २   | ३०          |
| न भेदादिति चेन्न प्रत्ये               | t.               | ą            | 2   | १२          |
| न वक्तुरात्मोपदेशादि                   |                  | १            | 8   | 35          |
| न वा तत्सहभावाश्रुने                   |                  | 3            | ₹   | ĘX          |
| न वा प्रकरणभेदात्पर                    |                  | ą            | 3   | 9           |
| न वायुक्रिये पृथगुपदे                  |                  | २            | ¥   | 3           |
| न वा विशेषात्                          | •                | 3            | ₹   | 18          |
| न वियदश्रुतेः                          |                  | २            | 3   | 8           |
| न विलक्षणस्वादस्य                      | नथाट <b>वं</b> . | २            | १   | 8           |
| न संख्योपसंग्रहादपि                    |                  | १            | 8   | 25          |
| न सामान्यादप्युपलय                     | वेम स्य.         | ą            | ३   | ሂሂ          |
| न स्थानतोऽपि परस                       | यो भग्रलि.       | ą            | 2   |             |
| नागुरतच्छ्रतेरिति                      | चेन्तेतरा.       | २            | ą   | २१          |
| नाल्युरतच्छ्रतारात<br>नातिचिरेण विशेषा | ਜ <b>ਜ</b>       | ą            |     | २३          |
| नातमश्रुतेनित्यत्वाच्य                 | rai              | २            | ३   | 10          |
| ारमञ्जूतागत्यत्वा 👓                    | 4                |              |     |             |

|                          | सूत्रम्    | अ        | पा | ० सं•      |
|--------------------------|------------|----------|----|------------|
| नाना शब्दादिभेदात्       |            | ą        | 3  | খ্ৰ        |
| नानुमानमतच्छब्दात्       |            | १        | 3  | 3          |
| नाभाव उपलब्धे:           |            | <b>ર</b> | 2  | २५         |
| नाविशेषात्               |            | ą        | 8  | १३         |
| नासतोऽदृष्टत्वात्        |            | २        | २  | २६         |
| नित्यमेव च भावात्        |            | 7        | २  | 88         |
| नित्योगं लंबच्यनुपल बिध  | प्रसङ्गो.  | २        | 3  | ३२         |
| नियमाच्च                 |            | ₹        | 8  | 6          |
| निर्मातारं चैके पुत्रादर | <b>स्थ</b> | Ę        | 2  | २          |
| निशि नेति चेन्न सम्बन    | घस्य.      | ¥        | 2  | 35         |
| नेतरोऽनुपपत्तेः          |            | 8        | १  | १६         |
| नैकस्मिन्दशंयतो हि       |            | ४        | 7  | Ę          |
| नै कस्मिन्नसम्भवात्      |            | २        | 7  | 33         |
| नोपमर्दनातः              |            | ४        | 2  | <b>₹</b> 0 |
| पञ्चवृत्तिमंनोबद्व्यप    | दिश्यते    | २        | X  | १२         |
| पटवच्च                   |            | २        | १  | 38         |
| पत्यादिशब्देम्यः         |            | 8        | ₹  | ४३         |
| पत्युरसामञ्जस्यात्       |            | २        | 7  | ₹७         |
| पयोम्ब्रवच्वेत्तत्रापि   |            | 7        | २  | ₹          |
| वर जैमितिर्मस्यत्वात     | ₹ _        | ٧        | •  | . 85       |
| परमतः सेनूनमानसम्ब       | न्धिभै.    | 3        |    |            |
| परास् तच्छ ुतेः          |            | 3        | -  |            |
| पराभिष्यानास्त्र तिरो    | हित        | ₹        |    |            |
| परामशं जीमिनिरवोद        | ताचा.      | Ę        |    |            |
| परेण च शब्दस्य ता        | दृष्यं     | 3        |    |            |
| परिप्लवार्था इति चे      | न्न        | 2        | •  | र २३       |
| पुंस्त्वादिवस्त्रस्य सत  | गंडाभ-     | 4        |    | 38         |
| पुरुषविद्याय।मिव चे      | तरेषाम.    | 1        | •  | •          |
| वहबार्योऽत शब्दादि।      | त वा.      | 1        |    |            |
| परुषाइमबदिति चेत्र       | वााप       |          |    | 8 0        |
| पूर्व तु वादरायणा है     | तुम्प.     |          |    | 5 85       |
| पर्यवदा                  |            |          |    | २ २६       |
| पूर्वविकताः प्रकरणा      | स्यारिक.   |          |    | \$ xx      |
| वधगुपदेशात्              |            |          |    | ३ २६       |
| पृथिब्य चिकार रूपशब      | दान्त.     |          | 3  | ३ १२       |
|                          |            |          |    |            |

| सूत्रम्                           | य    | पा | र सं०      | 1          |
|-----------------------------------|------|----|------------|------------|
| प्रकरणाञ्च                        | \$   | २  | १०         | भावश       |
| प्रकरणात्                         | १    | ₹  | Ę          | भावेच      |
| प्रकाशःरच्चावैयध्यति              | ₹    | 7  |            | भावे ज     |
| प्रकाशादिद च्चावैशेष्यं.          | 3    | 7  |            | भूनादि     |
| प्रकाशादिव नैत्रं परः             | 7    | 3  | ४६         | भूनेपु     |
| ण्काशाश्यवद्वाते जस्त्वात्        | ३    | 7  | 25         | भूग स      |
| प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहब्टान्नानुग, | 8    | 8  | 53         | भूग्न:     |
| प्रकृतैतावस्यं हि प्रतिपेधति      | ₹    | 7  | २२ .       | भेदत्र्यप  |
| प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमारमरथ्यः     | *    | 8  | 20         | भेदव्यप    |
| प्रतिज्ञाहानि रव्यतिरेकाच्छ.      | २    | ₹  | Ę          | भेदव्यप    |
| प्रतिषेधाच्य                      | ₹    | 3  | ३०         | भेदश्रुते  |
| प्रतिपेवादितिचेत्रशारीरात्        | 8    | 7  | १२         | भेदान्ने   |
| प्रतिसख्याप्रतिसंख्यानिरोधा.      | २    | 7  | <b>२२</b>  |            |
| प्रत्यक्षोपदेशादितिचेत्राधि.      | 8    | 8  | १८         | भोक्त्रा   |
| प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता ए.     | ₹    | 8  | X          | भोगमा      |
| प्रदानवदेव तदुक्तम्               | ₹    | 3  | ४३         | भोगेन      |
| प्रदीपददादेशस्तथ।हि दशं.          | ४    | 8  | १५         | मध्याति    |
| प्रदेश्।दिति चेन्नान्तर्भावात्    | 7    | 3  | ४३         | मन्त्रवर   |
| प्रवृत्तेश्च                      | २    | 7  | 7          | मन्त्रादि  |
| प्रांसद्धेश्च                     | 8    | ₹  | १७         | महद्देश्व  |
| प्राग्गतेश्च                      | ₹    | 8  | 3          | महद्वच     |
| प्राणभृच्य                        | 8    | ₹  | 8,         | मांसादि    |
| प्राण्यता शब्दात                  | २    | ४  | १प्र       | मान्त्रव   |
| प्राणस्तथाऽनुगमात्                | ٤.   | १  | २८ ।       | मायाम      |
| प्राणादयो वाक्यशेषात्             | *    | 8  | 198        | मुक्तः     |
| प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचया   | ३    | ₹  | 17:        | मुक्तोवः   |
| फलमत उपपतेः                       | ३    | 7  | ₹=         | मुग्घऽघ    |
| बहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेरा           | Ę    | 8  | 831        | मीनव       |
| बुद्धथं: प'दवत्                   | · ą  | 2  | <b>₹</b> ₹ | यत्रेकार   |
| ब्रह्मर्राट्डिस्स पति             | γ,   |    | -          | यथाच       |
| बाह्येण जै मिनिरुपन्यासादि.       |      |    | <b>X</b> . | यथाच       |
|                                   | 8    | 8  | र्         | यदेव वि    |
| भाक्तं वा नात्मदित्त्वात्तथा      | ₹    | 8  | 9          | यावदि      |
| भाव जैमिनिविकल्पामन्तात्          | . 8. | ٧. | . ११       | यावदात     |
| भावं तु बादरायणोऽस्ति हि          | 2    | 3  | 33         | यावद्वि    |
|                                   |      |    | 44         | यापाद्धः   |
|                                   |      |    | . 6        | ਚ )        |
|                                   |      |    | .,         | ; <i>)</i> |
|                                   |      |    | • '        | •          |
|                                   |      |    |            |            |

| सूत्रम                                | झ०    | पा०        | सं०         |
|---------------------------------------|-------|------------|-------------|
| भावशब्द च्च                           | ą     | 8          | २२          |
| भावे चोपलब्धेः                        | २     | १          | १५          |
| भावे जाग्रहत्                         | ४     | 8          | 58          |
| भूनादिपादव्यपदेशोपपतेश्वै             | १     | १          | द्ध         |
| भूनेपु तच्छु तेः                      | ४     | 7          | ሂ           |
| भूवा संप्रसाटादच्युपदेशात्            | 8     | ₹          | 5           |
| भूग्न: क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि      | ३     | ₹          | ४७          |
| भेदत्र्यपदेशाच्च                      | 8     | १          | १७          |
| भेदन्यपदेशाच्यान्यः                   | 8     | ₹.         | २१          |
| भेदव्यपदेशात                          | 8     | 3          | X           |
| भेदश्रुते:                            | २     | ४          | १्द         |
| मेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि             | 3     | 3          | २           |
| भोक्त्रापत्तेरित्रभागञ्चेत्स्य।ल्लोक. | 7     | 8          | <b>₹</b> \$ |
| भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च                | 8     | 8          | 78          |
| भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सं.          | ४     | 8          | 38          |
| मध्यादिष्वसंभवादनिषकारं.              | ¥     | ₹          | 38          |
| मन्त्रवर्णात्                         | 7     | ₹          | ४४          |
| मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः                 | 3     | 3          | ५६          |
| महद्देषंवद्वा ह्रस्वपरिमण्डला.        | 2     | 7          | 88          |
| महद्वच्च                              | ₹.    | 8          | ୍ଷ          |
| मांसादि भीमं यथाशब्दिमत.              | २     | ४          | २१          |
| मान्त्रविणिकमेव च गीयते               | 8     | ₹.         | १५          |
| मायामात्रं तु कारस्त्र्येनान,         | 3     | 2          | ,3          |
| मुक्तः प्रतिज्ञानात्                  | ٧.٠   | 8          | 2           |
| मुक्तोपसृ प्यव्यपदेशात्               | ۶.    | ₹.         | ર           |
| मुग्घऽघसंपतिः परिशेषात्               | 3     | २          | 90          |
| मौनवदितरेषामः युपदेशात्               | 3     | 8          | 8           |
| यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्            | 8     | 8          | 88.         |
| यथाच तक्षोभयथा                        | . २   | ą          | 80          |
| यथाच प्राणादि .                       | . 3   | 8          | 2.0         |
| यदेव विद्ययेति हि                     | 8.    | 8          | १८          |
| यावदिवकारमवस्थितिराधि                 | · ą : | 3          | ₹२          |
| यावदात्मभावित्वाच्च न दो              | ٠ २ . | , <b>ą</b> | 301         |
| यावद्विकारं तु विभागो लो              | ٠ ٦ . | ٠३         | 9:          |

| सूत्रम्                           | अ० | पा० | सं०         |
|-----------------------------------|----|-----|-------------|
| युक्तेः शब्दान्तराच्य             | २  | १   | १द          |
| योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते. | ४  | 7   | 78          |
| योनिश्च हि गीयते                  | 8  | ¥   | २७          |
| योनेः शरीरम्                      | ₹  | १   | २७          |
| रचनापपत्तेश्च नानुमानम्           | २  | 7   | १           |
| रइम्यनुसारी                       | 8  | 7   | १५          |
| रूपादिमत्त्वाच्च                  | 2  | 2   | १५          |
| रूपोऽपन्यासाच्च                   | 8  | ą   | २३          |
| रेत:सिग्योगोऽथ                    | Ę  | १   | २६          |
| लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद.   | 3  | ą   | 88          |
| लिङ्गाच्च :                       | 8  | 8   | २           |
| लोकवत्त् लोलाकैवल्यम्             | ₹. | १   | 33          |
| वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रक.    | १  | 8   | ሂ           |
| वाक्यान्वयात्                     | 8  | X   | 38          |
| वाङ्मनिस देशनाच्छब्दाच्च          | 8  | 7   | 8           |
| वायुमव्दादिवशेषिवशेषाम्यां.       | 8  | 3   | २           |
| विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्      | 7  | १   | ₹१          |
| विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्           | ₹  | ₹   | ¥ξ          |
| विकारावित च तथाहि स्थि.           | ४  | 8   | 38          |
| विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुः    | 2  | 8   | <b>१</b> ३  |
| विज्ञानादिभावे वा तदप्रति.        | २  | 2   | 88          |
| विद्याक्रमंणोरिति तु प्रकृतन्वाः  | ₹  | 8   | <b>१</b> ७  |
| विद्येव तु निर्धारणात्            | 3  | 3   | ४७          |
| विधिवी घारणवत्                    | 3  | 8   | २०          |
| विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपः         | 7  | ₹   | 88          |
| विप्रतिषेषाच्य                    | 2  | 7   | XX          |
| विप्रतिषेधाच्यासमञ्जसम्           | २  | २   | १०          |
| विभागः जतवत्                      | ₹  | 8   | 88          |
| विरोध: कर्मणीत चेन्नानेक          | 8  | ₹   | २७          |
| विवक्षितगुणोपपत्तेश्च             | 8  | २   | 2           |
| विशेषं च दर्शयति                  | ४  | 3   | १६          |
| विशेषणभेदञ्यपदेशाम्यां.           | 8  | 2   | २२          |
| विशेषगाच्य                        | 8  | २   | . १२        |
| विशेषानुग्रहश्च                   | ą  | 8   | ३८          |
| विशेषितत्वाच्च                    | ¥  | 1   | 5           |
| विहारापदेशात्                     | २  | - 3 | <b>\$</b> K |

| सूत्रम्                                                   | . झ ॰ | पा०      | सं०             |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| विहितत्वाच्याश्रमकर्मापि                                  | ₹     | 8        | ३२              |
| वृद्धिह्नासभाक्त्वमन्तर्भावा.                             | 3     | 2        | २०              |
| वैद्याद्यंभेदात्                                          | Ŗ     | ą        | २५              |
| वैद्युतेनव ततस्तच्छ्रुतेः                                 | 8     | 3        | Ę               |
| वंबम्याच्य न स्वप्तादिवत्                                 | २     | 2        | 35              |
| वंलक्षण्याच्च                                             | 2     | 8        | 38              |
| वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः                              | २     | 8        | 22              |
| वैश्वानरः साधारणशब्दविशे.                                 | 8     | २        | २४              |
| वैषम्यनेष् पये न सापेक्षस्वात्त.                          | २     | 8        | 58              |
| व्यतिरेकस्तः द्वावाभावित्वात्र.                           | ٠3    | 3        | Xx              |
| व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षः                              | かなか   | २        | 8               |
| व्यतिरेको गन्धवत्<br>व्यतिहारो विशिषन्ति हीतर.            | 2     | מר מד    | २६              |
| व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे.                               | 2     | 3        | ३७              |
|                                                           |       | २        | 38              |
| व्याप्तेश्च समञ्जसम्                                      | 3 2   | *        |                 |
| शक्तिविपर्ययात्                                           | _     |          | ३द              |
| शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्                                | 3     | 34 5     | <b>२</b> 5      |
| शब्दविशेष।त्                                              | 8     | <b>२</b> |                 |
| शब्दश्वातोऽकामकारे                                        | 2     |          | ₹ <b>१</b><br>४ |
| शन्दाच्य<br>शन्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्य                | 2 2   | म २      | २६              |
| शब्दादेव प्रमितः                                          | 8     | ₹        | २४              |
| शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि.                                | 3     | 8        | 30              |
| शारीरक्चोभयेऽपि हि भेदेनैन.                               | 2     | 2        | २०              |
| शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशा वामदे.                            | 3     | 8        | ३०              |
| शास्त्रयोनित्वात्                                         | 3     | 8        | 3               |
| शिष्टेश्च                                                 | 3     | ą        | ६२              |
|                                                           | 3     | ą        | 38              |
| ञ्जाम्य तदनादरश्रवणात्तदा.<br>जेवत्वात्पृहवार्यवादो ययाऽ. | . 3   | 8        | 2               |
| श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेचात्स्मृ.                             | 8     | ą        | 35              |
| श्रुतत्वाच्च                                              | 8     | 8        | 25.             |
| श्रतत्वाच्च                                               | R     | 2        | 38              |
| श्रतेश्व                                                  | ą     | 8        | 8É              |
| श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्                                   | २     | 8        | २७              |
| श्रुतोपनिषत्कगत्यभिषानाच्च                                | 8     | 2        | 14              |
| श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः                            | 3     | ş        | 38              |
| श्रेष्ठश्च                                                | 3     | ¥        | 4               |
|                                                           | 100   |          |                 |

| संज्ञान्य ते तुल्फमिस्त तु तत. संज्ञाम् तिकल्पित्स तु विबन्धकृतंत. संक्ष्म त्वनुष्यितरेपामारो. ११३ संक्ष्म तुन्धन्य त्वन्धन्य त्वन्य त्वन  |                                          | _      | ,      | 5 (   | सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R   | ₹   | 3  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| संज्ञामं, त्वन पुण्य ने वा क्ष्यं के वा स्थान त्वन मुख्य ते रामाना वा स्थान त्वन मुख्य के रामाना वा स्थान त्वन के रामाना वा स्थान त्वन त्वन त्वन त्वन त्वन त्वन त्वन त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संजातश्चे तदुक्तमस्ति तु तद.             | 2      |        |       | क्रिकामे व्यवस्थानियाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ę   |     |    |
| संस्कारपरामज्ञातिक स्वाभि । १ ३ ३६ संस्कारपरामज्ञातिक स्वाभि । १ ३ ३६ संस्कारपरामज्ञातिक स्वाभि । १ ३ ३६ संस्काच्चावरस्य स्वाभि । १ १ १ ९ संस्काच्चावरस्य १ १ १ ९ संकेटपादेव तु तच्छु तै: १ १ ९ संकेटपादेव तु तच्छु तै: १ १ ९ संकेटपादेव तु तच्छु तै: १ १ १ १ ९ समाज्ञारम्याण्याः १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संज्ञाम्तिवलृष्टितस्तु त्रिवृत्कुवतः     |        |        |       | गकतहरकते एवंति त बाद.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę   | 8   | ११ |
| संस्कारपरप्रभावास्ति । १ व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संयमनं स्वनुभूयेतरेपामारो.               | 3      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | २   |    |
| संकल्यादेव तु ते रुष्ठु ती:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संस्कारपरामशोत्तदभ'वाभिः                 |        |        | ३६    | चलक्रयत्कात्त्वोभेदेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8   | 3   | ४२ |
| संकलावेब तु ते रुछ ते: सत्वाववावरस्य से स्वाव्यावावरस्य से स्वाव्यावरस्य से स्वाव्यावरस्य सान्वारम्यात्वावरस्य सम्मान्यारम्यात्वावरस्य सम्मान्यारम्यात्वावरस्य सम्मान्यारम्यात्वावरस्य सम्मान्यारम्याव्यान्यवावरस्य सम्मान्यान्यवावरस्य स्वाव्यान्यवावरस्य सम्मान्यान्यवावरस्य स्वाव्यान्यवावरस्य स्वाव्यान्यवावरस्य स्वाव्यान्यवावरस्य स्वाव्याव्यावरस्य स्वाव्यावरस्य स्वाव्यावयः स्वाव्यावरस्य स्वाव्यावयः स्वाव्यावरस्य स्वाव्यावयः स्वाव्यावरस्य स्वाव्यावयः स्वाव्यावरस्य स्वाव्याव्य स्वाव्यावयः स्वाव्याव्य स्वाव्यव्य स्वाव्यव्य स्वाव्याव्य स्वव्यव्य स्वाव  | स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दः               | ₹      |        |       | पुण ज नहर्ने होते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8   | ٧   | २  |
| संच्या चिवाव स्थ्य संच्या प्रिंटराह हि संच्या प्रिंच के इस्त है अते राचकाते च स्याच्या स्याच स्याच स्याच्या स्याच स्याच्या स्याच स्याच स्याच्या स्याच स्याच्याच स्याच्या स्याच स्याच स्याच्या स  | संकल्पादेव तु तच्छू ते:                  |        |        |       | सूदम यु तपहरनार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8   | २   |    |
| सार-विश्विचितित्वाच्च सम्याः सम्याः प्रश्निक्षां विश्विचित्वाच्च सम्याः प्रश्निक्षां विश्विचित्वाच्च सम्याः प्रश्निक्षां विश्विच्च सम्याः स्वाः विश्वेच सम्याः स्वाः विश्वेच सम्याः स्वाः विश्वेच सम्याः स्वाः विश्वेच सम्याः स्वाः स्वः स्वः स्वः सम्याः स्वः स्वः स्वः स्वः स्वः स्वः स्वः स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सत्त्वाच्चावरस्य                         |        |        |       | । सुक्ष्म प्रमासातस्य स्वाप्तास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | २   | 8  |
| स्वतः विदेशिक्त त्वाच्च र ४ ४ ४ स्व समयाया प्रमुप्त मांच्य सामया प्रमुप्त मांच्य र ३ ३ ६ स्व सामया प्रमुप्त मांच्य र ३ ३ ६ ३ ६ समाना प्रमुप्त मांच्य र ३ ३ ६ ३ ६ समाना प्रमुप्त मांच्य र ३ ३ ६ ३ ६ ३ ६ समाना प्रमुप्त मांच्य र ३ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६ ३ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संग्ये सृहिट्राह हि                      | 3      | २      |       | ने कि नामाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | ३८ |
| समावायपुर्वगमाच्च साम्याः २ २ ११ स्तुत्वेऽनुमित्वि दे ४ ११ स्ताव्यपुर्वगमाच्च साम्याः २ २ ११ स्तुत्वेऽनुमित्वि दे ४ ११ स्ताव्यपुर्वगमाच्च साम्याः २ २ ११ स्ताव्यपुर्वगमाच्च १ २ १४ स्ताव्याव्यपुर्वगमाच्च १ २ १४ स्ताव्याव्यपुर्वगमाच्च १ २ १४ स्ताव्याव्यपुर्वगमाच्च १ २ १४ स्ताव्याव्यपुर्वगमाच्याव्यपुर्वगमाच्च १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सप्तगतेविशेषितत्वाच्य                    | २      |        | X,    | सर्वाह सत्यादयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Š   | २   |    |
| समानवागिष्य तान्वागिष्य सामानवागि है १ १ १ १ त्यानविश्वागिष्य सामानवागि है १ १ १ त्यानविश्वागिष्य सामानवागि है १ १ १ १ त्यानविश्वागिष्य है १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | समन्दारमभगात्                            | 2      | 9      |       | साउवरदा राष्ट्राचारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |     | 88 |
| समाध्यभावाच्च समान एवं वाभेदात् समाननामरूपरवाच्चावृत्ताव. समाना वामुत्यपुक्रमाद. समाना वामुत्यपुक्रमाद. समाहारात् सम्प्रदाय उमयहेतुकेऽपि तद. सण्तीरित जीमानस्तयाहि संप्रधाविभावः स्वेन शब्दात् संक्ष्माहेत्यक्षमाद्यादि संवाहेव्यम्यभाविभावः स्वेन शब्दात् संक्ष्माहेत्यक्षमाद्यादि संवाहेव्यम्यभाविभावः स्वेन शब्दात् संभावाहेव्यम्यभाविभावः स्वेन शब्दात् संभावाहेव्यम्यभाविभावः स्वेन शब्दात् संभावाहिव्यम्यभावम्यमानं स्यादिति सम्यति च सम्यति  | समवायाम्युपगमाच्य साम्याः                | ,      |        |       | रतुत्यऽनुमातवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |     |    |
| समान एवं वाभेटात् १ ३ १० समानाम एवं वाभेटात् १ १ १ १ १ समानाम एवं वाभेटात् १ १ १ १ १ १ समानाम एवं वाभेटात् १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                        | ζ.     |        |       | रतुतिमानपुरायासारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5   |    |
| समानामरूपत्वाच्चावृत्ताव. समानामरूपत्वाच्चावृत्ताव. समानामरूपत्वाच्चावृत्ताव. समानामरूपत्वाच्चावृत्ताव. समानामरूपत्वाच्चावृत्ताव. समानाच्चात्व्युत्वेद्वात २२१० समान्वाय उमयहेतुकेऽभि तद. संपत्तीरित जीमानस्तवाहि १ ५ ६१० संप्रचाविमांवः स्थेन घडदात् ४४ ४१ संप्रचाविमांवः स्थेन घडदात् ४४ ४१ संप्रचाविमांवः स्थेन घडदात् ४४ ४१ संग्रावा्च्याप्त्यिप चातः ३२२ संग्रावा्च्याप्त्यिप चातः ३२२ संग्रावा्च्याप्त्यिप चातः ३२२ संग्राव्याच्याप्त्यिप चातः ३२२ संग्राव्याच्याप्त्यिप चातः ३२२ संग्राव्याच्याप्त्यिप त्रच्वाम् ३४३४ सर्व्यापि त एवोमयन्ति इति २२२ सर्व्यापि त एवोमयन्ति इति २२२ सर्वांचानुमतिश्च प्राचास्यये ३४२० सर्वांचान्वाभयाम्मानात् ३४३४ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४७ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४७ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४७ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४७ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४७ सर्वांचाच्यापत्तिश्पत्ते। ३४४६ सर्वांचाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | समाध्यभावाच्च                            | 7      | 2      |       | म्धानावश्वात्रकाशाव्यप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9   | રે  |    |
| समाना चासुरुयुपक्रमाद . ४ २ ७ समाहारात् . ३ ३ ६३ समाहारात् . ३ ३ ६३ समाहारात् . १ २ १८ समुदाय उमयहेतुकेऽभि तद . १ २ १८ समरित च १ २ १८ समरित च १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समान एवं चाभदात्                         | 9      | 3      |       | स्थानादिव्यययसा व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   |     |    |
| समाहारात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |        |        |       | ्राय्यदनास्या प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2   |    |
| समुदाय जमयहेतुकेऽि तद. संवतिरित जंमानस्तयाहि संवाविर्मावः स्थेन शब्दाल् संवावादेवमन्यत्राणि संवः चात्रवेवमन्यत्राणि संवः चात्रवेवमन्यत्राण्यात्रवेवस्य प्रस्तेवस्य प्रस्तेवस्य प्रस्तेवस्य प्रस्तेवस्य स्थाविति समृतेवस्य स्मर्येमणामनुमानं स्थाविति समृतेवस्य स्मर्येमणामनुमानं स्थाविति समृतेवस्य स्मर्येनस्य स्थाविति समृतेवस्य १२६ सम्वेवस्य प्रस्तेवस्य १२६ सम्वेवस्य प्रस्तेवस्य विद्यान्य १२६ सम्वेवस्य प्रस्तेवस्य विद्यान्य १२६ सम्वेवस्य प्रस्तेवस्य विद्यान्य चोवनाव्य सम्वेवस्य प्रस्तेवस्य चोवनाव्य सम्वेवस्य च्यात्वेवस्य स्थात्वेवस्य स्थान्यत्वस्य चोवनाव्य सम्वेवस्य च्यात्वेवस्य स्थात्वेवस्य स्थान्यत्वस्य स्थात्वेवस्य स्थान्यत्वस्य स्थात्वेवस्य स्थान्यत्वस्य स्थात्वेवस्य स्थान्यत्यो स्थात्वेवस्य स्थान्यत्वस्य स्थात्वेवस्य स्थाय्यायत् सम्वाव्यायत् स्थान्यत्वरेवस्य स्थाय्यायत् स्थामानः प्रकासनात् सम्पर्यत्वस्य स्थाविति सम्पर्यत्वस्य स्याविति सम्पर्यत्वस्य स्थाविति सम्पर्यतेवस्य स्याविति सम्पर्यतेवस्य स्याविति सम्पर्यतेवस्य स्थाविति सम्पर्यतेवस्य स्याविति सम्पर्यतेवस्य स्याविति सम्पर्यतेवस्य स्थाविति सम्पर्यतेवस्य स्याविति सम्पर्यवित्यवित्यस्य स्याविति स्याविति सम्पर्यवित्यस्य स्याविति सम्पर्यवित्यस्य स्याविति सम्पर्यवित्यस्य स्याविति सम्पर्यवित्यस्य स्याविति सम्पर्यवित्यस्य स् |                                          |        | 3      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| संपत्तीरिति बीमानस्वयाहि १ ४ ३१ स्मर्शन्त च ४ १ १० संपद्याविमानः स्वेत शब्दात् ४ ४ १ १ संपद्याविमानः स्वेत शब्दात् ४ ४ १ १ संपद्याविमानः स्वेत शब्दात् ४ ४ १ १० संग्रात्वानुव्ववार्य्याप्त्य चातः ३ ३ २० संभागप्राप्तिरिति चेन्न वैशे. १ २ द संग्राप्तिर्वेश्व १ २ १ १ स्वेत्र प्रतिर्वेश्व १ २ १ १ स्वेत्र प्रतिर्वेश्व १ २ १ १ स्वेत्र प्रतिर्वेश्व १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समाहारात्                                |        |        |       | i contract of the contract of |     |     |    |
| संपद्याविमानः स्थेन बन्दात् ४ ४ १ समर्यंते च समर्यंते   | समुदाय उनपरुपुत्राज्य राज्य              |        |        |       | स्मरन्ति च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ۲   |    |
| संबन्धानेवयान्यापि ३३२० स्मर्यते च सम्यंते च सम्यंतेऽपि च लोके ३१६६ सम्यंतिऽपि च लोके ३१६६  | मृत्तारात जानागरतनाह                     | Ý      |        | , ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| संग्रीतवुध्याप्रयपि चातः ३ ३ २३ स्मर्यतऽपि च लाक र र र र र संग्रीतवुध्याप्रयपि चातः ३ ३ २३ स्मर्यमाणमनुमानं स्याविति १ २ २४ सम्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ २४ सम्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाण्येमान्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ २ १ १ स्याव्येमाण्यान्य १ १ १ स्याव्येमाणमनुमानं स्याविति १ १ १ १ स्याव्येमाणमन्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेमाणम्याचेम |                                          | 3      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| संभीतद्युद्यास्यपि चातः संभीगप्राप्तिरिति चेन्न वेशे.  सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् सर्वय नुपपत्तंश्च सर्वयापि त एवोभयि ज्ञात् सर्वयापि च व्याप्तिश्चयः सर्वान्न प्रसारिय च विद्याच्यः सर्वान्न प्रसारिय च यज्ञादिश्चते स्थाः सर्वामितः च यज्ञादिश्चते स्थाः सर्वापिता च तद्द्यां नात् सर्वाप्त्य त्याप्त्य स्थाः सर्वाप्त्य संपत्त्यो स्थाः सर्वाप्त्र स्थाः सर्वाप्त्य संपत्त्यो स्थाः सर्वाप्त्य संपत्त्यो स्थाः सर्वाप्त्य संपत्त्यो स्थाः सर्वाप्त्य संपत्त्य स्थाः सर्वाप्त्य स्याः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्य स्थाः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्य स्थाः सर्वाप्य स्थाः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्य स्थाः सर्वाप्त्य स्थाः सर्वाप्य स | संबन्धादवमन्यत्राप<br>संबन्धादववन्यत्राप |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹   |     |    |
| संभोगप्राप्तिति चेन्न वैशे. १ २ ६ सुतेश्च स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति २ १ १ १ स्मृत्यनविद्य विद्यनविद्य विद्यविद्यविद्यविद्यविद्यविद्यविद्यविद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नंबर्गामुग्रास्य सातः                    |        |        |       | स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १   | २   | २५ |
| सर्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात् १२१ स्वंत्र नुपण्तेश्व २२३२ स्वंद्यापित एवोभयिनञ्जात् ३४३४ सर्वेद्यापित एवोभयिनञ्जात् ३४३४ सर्वेद्यापित एवोभयिनञ्जात् ३४३४ सर्वेद्यापित एवोभयिनञ्जात् २१३७ सर्वेद्वात्तप्रस्ययं चोदनाध्यः ३३१ सर्वेद्वान्तप्रस्ययं चोदनाध्यः ३३१ सर्वाञ्चानुमतिश्व प्राणात्यये ३४२८ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्राणात्यये ३४२८ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्राणात्यये ३४२६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्राणात्यये ३४२६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्राणात्यये ३४२६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्राणात्यये ३४२६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्रसेण् ३४४७ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व प्रसेण् ३४४७ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्त्र ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वाञ्चान्तप्रतिश्व ११६ सर्वोञ्च ११६ सर्वाञ्च ११६ सर्वोञ्च ११६ सर्वेद्य सर्वाञ्च प्रस्य सर्वेद्य सर्व  | समृतिह्यालयाम् यातः                      |        |        |       | स्मतेइच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8   | २   |    |
| सर्वेथ नुपपत्तेष्ठच २ २ ३२ स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग हात २ १ १ १ १ सर्वेथापि त एवोभयि ज्ञात २ १ ३७ सर्वेथापि त एवोभयि व व द्वारा त २ १ ३७ सर्वेथापि त १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |        |        |       | स्मृतेश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४   | 3   | ११ |
| सर्वयापि त एवोभयिनञ्जात् ३ ४ ३४ ह्याच्यैकस्य ब्रह्मशब्दवत् २ ३ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | ζ<br>5 | 2      |       | स्मत्यनवकाशदोषप्रसङ्घ इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २   | 2   | 8  |
| सर्वंघर्मीपपत्तेरच मर्वंवेदान्तप्रस्ययं चोदनाघ्य. सर्वाञ्चानुमतिरुच प्राग्गात्यये सर्वाञ्चानुमतिरुच प्राग्गात्यये सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्याः सर्वाञ्चान्तप्रस्य तथात्वेन हि स्वाञ्चाय्यस्य तथात्वेन हि स्वाञ्चायस्य तथात्वेन हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सवयानुपपत्तश्च                           |        |        | 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ą   | 3   | ¥  |
| सर्वधमापपत्तरच<br>सर्ववेदान्तप्रस्थयं चोदनाच्य.<br>सर्वाञ्चानुमतिश्च प्राणात्यये<br>सर्वाचिक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वापेक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वापेक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वापेक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वापेक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वापेक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्व.<br>सर्वाप्यायत्यादेवा च विक्षां व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |       | स्वपक्षदोषाच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | શે  |    |
| सर्वाद्वारतप्रथय चावनाच्याः सर्वाद्वानुमितिङ्च प्राणात्यये सर्वाविक्षां च यज्ञादिश्रुतेरश्वः सर्वाभेदादन्यत्रेमे सर्वापेतां च तह्वांनात् सर्वापेतां च तह्वांनात् सहकारित्वेन च सहकार्यन्तरिविद्वः पक्षेण साक्षाच्चोभयाम्नानात् साक्षाद्व्यविरोधं जैमिनिः सां च प्रज्ञासनात् साभाव्यापत्तिक्पपत्तेः स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ર   |     |    |
| सवाभेदादन्यत्रेमे सर्वेषिता च तद्शंनात् सहकारित्वेन च सहकार्यन्तरिविद्यः पक्षेण साक्षाच्चोभयाम्नानात् साक्षाच्यायत्रीद्यं जैमिनिः साक्षाच्यावित्रेषं जैमिनिः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः स्वाच्यायस्य तथात्वेन हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सववदान्तप्रस्थय चादनाच्यः                | 1 2    | 2      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| सवाभेदादन्यत्रेमे सर्वेषिता च तद्शंनात् सहकारित्वेन च सहकार्यन्तरिविद्यः पक्षेण साक्षाच्चोभयाम्नानात् साक्षाच्यायत्रीद्यं जैमिनिः साक्षाच्यावित्रेषं जैमिनिः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः सामाद्यावित्रिष्पत्तेः स्वाच्यायस्य तथात्वेन हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्वानानुमातस्य प्राराध्यय                | 3      | Y      | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| सर्विता च तद्द्यंनात् २ १ ३० सहकारित्वेन च ३ ४ ३३ स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्ष. ४ ४ १६ सहकार्यन्तरविधः पक्षेण ३ ४ ४७ साक्षाच्चोभयाम्नानात् १ ४ २५ साक्षाद्यविरोधं जैमिनिः १ २ २५ साच प्रज्ञासनात् १ ३ ११ साभाव्यापत्तिरुपत्तेः ३ १ २२ ह्यपेक्षया तु मनुष्याधिकाः १ ३ २५ हियत्वावचनाच्च १ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्वापक्षा च यशापनुत्र रचः                |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
| सहकारित्वेन च ३ ४ ३३<br>सहकार्यन्तरिविधः पक्षेण ३ ४ ४७<br>साक्षाच्चोभयाम्नानात् १ ४ २५<br>साक्षाच्चोभयाम्नानात् १ २ २८<br>साक्षाच्यविरोधं जैमिनिः १ २ २८<br>साच प्रज्ञासनात् १ ३ ११<br>साभाव्यापित्तरुपपत्तेः ३ १ २२<br>सामाव्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सवाभदादन्यत्रम                           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | •   | •  |
| सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण १ ४ २५ स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ३ ४ ४४ स्वामान्यानात् १ ४ २५ हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् २ ४ ६ साच प्रज्ञासन।त् १ ३ ११ हानौ तूपायनज्ञव्दशेषत्वा. ३ ३ २६ सामाव्यापत्तिरूपपत्तेः ३ १ २२ हियत्वावचनाच्च १ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सवापता च तद्दशनात्                       |        |        |       | स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | ४   | १६ |
| सहकायन्तरावाधः पक्षण ३ % २५<br>साक्षाच्चोभयाम्नानात् १ ४ ४ २५<br>साक्षाद्यविरोधं जैमिनिः १ २ २८<br>सा च प्रशासनात् १ ३ ११<br>साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३ १ २२ ह्यपेक्षया तु मनुष्याधिकाः १ ३ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सहकारित्वन च                             |        |        |       | स्वाप्यायत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 8   | 3  |
| साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः १२२ हस्तादयस्तु स्थितंऽता नवम् २४६ ह<br>सा च प्रशासनात् १३११ हानौ तूपायनशब्दशेषत्वा. ३३२६<br>साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३१२२ ह्यपेक्षया तु मनुष्याधिकाः १३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सहकायन्तरविधः पक्षण                      | 7      | 8      |       | स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ą   | 8   | 88 |
| साच प्रशासनात् १३११ हानौ त्पायनशब्दशेषत्वा. ३३२६<br>साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३१२२ हचपेक्षया तु मनुब्धाधिकाः १३२५<br>ह्यासान्यान ३२३२ हेयत्वावचनाच्च ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साक्षाच्चामयाम्नानात्                    |        |        |       | इस्तादयस्त स्थितेऽतो नैवम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २   | ४   | Ę  |
| साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३१२२ हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकाः १३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | साक्षादप्यावराघ जामानः                   | 3      | 7      | 75    | द्यानी तपायनज्ञहरूजेषत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |    |
| ह्यामान्यान ३ २ ३२ हियत्वावचनाच्च १ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साच प्रशासन।त्                           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |     |    |
| हामान्यास्तु ३ २ ३२ । हयत्वावचनाच्च १ १ फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <   |     |    |
| हित्र बाहरायराष्ट्रणीतब्रह्मसत्राणाः वर्णानुक्रमाणका सम्प्रणम् । इत्या शम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>डा</b> मान्यात्तु                     | ्रव    | 7      | ३२    | ्र ह्यरवावचनाच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ' | ~ ~ | 5  |
| 519 414 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इति बादरायणप्रण                          | ातब्रह | ासूत्र | ाणा व | णानुक्रमाणका सम्पूरणम् । इत्या श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म्  |     |    |

## श्री कैलासपीठाघीश्वर ग्रनन्त श्रविमूषित श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य महामण्डलेश्वर

## श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज

### एवं श्री कैलास आश्रम के पूर्वाचार्यों की अनुपम कृतियां। श्री कैलास विद्या प्रकाशन के सोपान

| १. ईशावास्योपनिषद् (सटिप्पणटीकाद्वय   | युता) क्राउन साइज पृष्ठ १७८ ५०.००          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| संविलित शाङ्करमाध्योपेता) क्राउन      | आई.एस बी.एन. =१-६००६२५ ६-×                 |
| साइज द्र पेजी पृष्ठ ६६ 🍎 ३०-००        | ११. एतरेयोपनिषद् (सिटप्पणटीका-             |
| २. ईशावास्य प्रवचनसुषा, डिमाई         | द्वद संवलित शांकरभाष्ययुता                 |
| साइज पृष्ठ ३२० ५०-००                  | क्रउन साइज पृष्ठ ११२ ४०.००                 |
| ३. ईशावास्य प्रवचनसुधा (आंग्ल         | १२. छान्दोग्योपनिषद् (सिटप्पस्टीकाद्वय     |
| ग्रनुवाद) डिमाई १६ पेजी सजिल्द २०८-०० | संवलित शांकरमाध्ययुता                      |
| ४ केनोपनिषद् (सटिष्पगाटीकाद्वप        | क्राउन साइज पृष्ठ ७३४ २००-००               |
| संविलत शाङ्करभाष्ययुता)               | १३. वृहदारण्यकोपनिषद् (सटिप्पण-            |
| क्राउन साइज पृष्ठ १३८ 🐪 💢 ५०.००       | टीकाइय समलङ्कृत शांकरभाष्य-                |
| बाई एस. बी. एन. ८१ ६००६२४-७-३         | युता) सजिल्द क्राउन = पेजी                 |
| ५ कठोपनिषद् (सटिप्पणटोकाद्वय          | २ खण्ड, पृष्ठ १६६२ ४००.००                  |
| संविलत गोङ्करभाष्योपेता)              | १४. ईगादि सप्तोपनिषद् (मटिप्पणटोकाद्वय     |
| क्राउन साइन पृष्ठ १४० ५०.००           | शांकरभाष्योपेता)क्राउन साइज २०८-००         |
| ६. प्रश्नोपनिषद् (सिटिप्पण्टीकाद्वय-  | १५. ईशादि द्वादशोपनिषद् (विद्यानन्दी       |
| समलंकृत शाङ्करभाष्योपेता)             | मिताक्षरा हिन्दी न्याख्या) सजिल्द          |
| क्राउन साइज पृष्ठ १२० ४०००            | डबल डिमाई १६ पेजी पृष्ठ ४३२ २००-००         |
| ७. मुण्डकोपनिषद् (सटिप्पग्टीकाद्वय    | (बोडियो-विडियो कैसेट उपलब्ब है)            |
| समलंकृत शास्त्ररभाष्योपेता)           | १६. ब्रह्मभूत्र (सानुवाद-विद्यानन्दवृत्ति) |
| क्राउन साइज द पेजी पृष्ठ ६० ४०.००     | सजिल्द उन्नल डिमाई १६ पृष्ठ ५२० २००-००     |
| द. माण्डुक्य कारिका (सटिप्पण,         | (अोडियो-विडियो कैसेट उपलब्ध है)            |
| हिन्दी, संस्कृत टीका सिहत             | १७. ब्रह्मसूत्र (संस्कृत विद्यानन्दवृत्त-  |
| शाङ्करभाष्य) सजिल्द                   | परीक्षोपयोगी) डबल डिमाई साइज               |
| क्राउन साइज = पेजी पृष्ठ ३२० २४०.००   | १६ पेजी पृष्ठ २४७ २४-००                    |
| आई. एस. बी. एन. ८१-६००६२४-८-१         | १८. ब्रह्मसूत्र (शांकरभाष्य सटिप्पण-       |
| ह. माडूक्य कारिका (सानुवाद            | रत्नप्रभा लिता व्याख्यायुतम्)              |
| शाङ्करमाष्ययुता) ४०.००                | (माग-१) ३००-००                             |
| १०. तैत्तिरोयोपनिषद् (सटिप्पण-        | (भाग-२) ५००-००                             |
| टीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्य           | वार्द.एस.बी.एन. ५१-६००६२४-३-०              |
| ामध्य तमारात सा क्षेत्रता             |                                            |

| ( जंडरगाह्य                                                                    | ३१. चतुःसूत्री (भामती परीक्षाब्धि                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १६. ब्रह्मसूत्र (चतुःसूत्री, शांकरमाष्य<br>सटिप्पण ललिता व्याख्यायुतम्) १००.०० | संतरसी) २०-००                                            |
| साटप्पा लालता व्यावपायुत्रम्                                                   | ३२. व्याप्तिपञ्चकम् (सानुवाद माथुरी                      |
| बाई.एस.बो.एन. ८१-६००६२४-०-६                                                    | छात्रतोषिगो संवित्तम्) ४०-००                             |
| २०. ब्रह्मसूत्र मूलपाठ १०-००                                                   |                                                          |
| २१. वैयासिक न्यायमाला (संस्कृत, हिन्दी,                                        | ३३. सिद्धान्तलक्षराम् (जागदीशो                           |
| टीकाद्वय सम्वलिता व्याख्यायुगा १५०-००                                          | छात्रतोषिणी हिन्दो व्याख्यात्रय<br>संवित्तम् । यन्त्रस्य |
| बाई. एस. वी. एन. ८१-६००६२४-४-६                                                 | Adda.                                                    |
| २२. वैयासिक न्यायमाला (सानुवाद                                                 | ३४. संक्षेप शारीरकं (सानुवाद-मधुयूदनो                    |
| लिता व्याख्यायुता १००-००                                                       | सटिप्यणं संवलितं [भाग-१-२] ५००-००                        |
| आई. एस. बी. एन. ८१-६०००६२४-४-७                                                 | ३५. संक्षेप शारीरकं (सानुवाद ललिता                       |
| २३. श्रीमद्भगवद्गीता (शांकरमाष्य                                               | व्यास्यायुता) २००-००                                     |
| सटिप्पण आनन्दिगिर टोका लेलिता                                                  | ३६. सागरसेतु सजिल्द क्राउन साइज                          |
| व्याख्यायुनम् दो भाग) ४००-००                                                   | पृष्ठ ३२० ५०-००                                          |
| माई० एस० बो० एन० द१-६००६२४-१-४                                                 | ३७. कैलास आश्रम शताब्दी स्मारिका                         |
| २४. श्रीमद्भगवद्गीता (शांकरभाष्य                                               | सजिल्द क्राउन साइज पृष्ठ ४३४ ५०-००                       |
| लिता व्यास्यायुतम् २५०-०० आई० एस० बी१ एन० द१-६०००६२४-२-२                       |                                                          |
|                                                                                | ३८. यतीन्द्रतिलक सजिल्द क्राउन<br>साइज पष्ठ ३२४ ४०-००    |
| २५. श्रीमद् मगवद्गीता (अष्टादशाह                                               |                                                          |
| प्रवचन) २५०-००<br>(म्रोडियो-विडियो कैसेट उपलब्द है)                            | ३६. दिव्यस्मृति पृष्ठ ३८८ २०-००                          |
| २६. वेदान्त परिभाषा (अथंदोपिका एवं                                             | ४०. बाचार सहिता ५०-००                                    |
| सानुवाद सुबोधिनी व्याख्या)                                                     | बाई. एस. बी. एन. द१-६००६२४-६-४                           |
| सजिल्द क्राउन साइज द पेजी ६०-००                                                | ४१. व्यासपूजापद्धति(शङ्खकलशप्रधान-                       |
|                                                                                | वेदोमण्डलै:समलङ्कता) २०-०•                               |
| २७. वेदान्त परिभाषा (परीक्षाव्य-                                               | ४२. चित्राञ्जलिः १२५-००                                  |
| संतरगो) २०-००                                                                  | ४३. श्रद्धासुमनाञ्जलिः १२५-००                            |
| २८. प्रत्यक्तत्व प्रदीपिका (चित्सुखी-                                          | ४४. समृताञ्जलिः ५०-००                                    |
| छात्रतापिणी टीका परिक्षाव्यसत-                                                 | ४५. श्रुतिसारसमुद्धरणम् (हिन्दो-                         |
| रणी अष्टोत्तरशतन्यायमालायुता) १२०-००                                           | टीक।युतम्) क्राउन १६ पेजी                                |
| २१. प्रत्यक्कत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी                                         | वृष्ठ १५२ २०/-                                           |
| सटिप्पण्टोकाद्वय संविलता                                                       | ४६. तत्त्रबोध, आत्मबोध सानुवाद                           |
| माग १-२ १८०-००                                                                 | वृष्ठ १०० २०/न                                           |
| <b>१०. प्रत्यक्</b> तत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी                                 | ४७. वेदान्त रत्नाकर क्राउन                               |
| परिक्षाब्धि संतरणी) ४०- ००                                                     | १६ पेजी पृष्ठ ११६ २०/-                                   |
|                                                                                | 116                                                      |

| ४८. वेदान्त डिण्डिम बोष<br>(सानुवाद) पृष्ठ ५८ २०/-<br>४९. वेराग्यपञ्चक (कुञ्जिकाव्यास्या) यन्त्रस्य<br>५०. अद्वेतमुक्तावली (मूल पञ्जावी का<br>संस्कृत रलोकों एवं हिन्दो में अनुवाद) २०/-<br>५१. अमर संस्मरण | ४८. मानस सूक्ति सुवा १०-००<br>४९. विवमहिम्न. स्तोत्र सान्वय<br>व्याख्या सहित १०-००<br>६०. वैदिक दशकान्तिमन्त्र          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संस्कृत क्लोकों एवं हिन्दो में अनुवाद) २०/-                                                                                                                                                                 | ५६. विवमहिम्न. स्तोत्र सान्वय व्याख्या सहित १०-०० ६०. वैदिक दशक्षान्तिमन्त्र सानुवाद ५-०० ६१. संक्षेप शारीरक परीक्षाब्य |
| ५३. चंतन्य वचनामृतं ५०/-                                                                                                                                                                                    | संतरगो ४०-००                                                                                                            |
| ५४. सानुवादगङ्गालहरी १०/-                                                                                                                                                                                   | ६२ अष्टोत्तरशतन्यायमाला २०-००<br>६३. पाणिनोयाष्टाध्यायो                                                                 |
| ५५. हरिहरतारतम्यस्तोत्र                                                                                                                                                                                     | ललिता टीका १००-००                                                                                                       |
| सानुवाद ५-/                                                                                                                                                                                                 | ६४. शङ्कर वचनामृतम् सानुवाद ४-००                                                                                        |

विशेष सूचना—पुस्तक मंगाने वाले सज्जन अग्निम राशि निम्नांकित कार्यालय में भेज कर मंगावें।
पुस्तक के मूल्यातिरिक्त डाक, रेखवे तथा पोस्टेज व्यय पृथक् लगेगा, वी. पी.
द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम नहीं है।
बोडियो वीडियो कैसेटों के लिए प्रवान कार्यालय में सम्पर्क करें।

मुख्य कार्यालय-श्रीकैलास आश्रम ऋषिकेश (उ० प्र०)
पिन. २४६२०१, दूरमाषः (०१३५) ४३०५६८०।
कैलासविद्या प्रकालन, श्री कैलास आश्रम, ऋषिकेश (उ० प्र०)।

### पाणिनीय-प्रशस्तिः

आचार्यमहामण्डलेश्वरेण केलामपोठाघोश्वरेण श्रीमत्स्वामिना विद्यानन्दगिरिणा विरिचता ।

बद्धाध्यायो मया हृद्धा यल्लब्धं फलमीप्सितम् । तप्रख्यां नहि केन्।पि प्राप्तुं तद्दर्शनं विना ॥१॥ म्रष्टाध्यायीमबुब्द्वा च योऽन्यत्र क्रुक्ते श्रमम्। ब्यंव जीवनं यातं तस्य हा हरत मन्मतम् ॥२॥ तस्मादग्रे न कर्त्वयमित्यं कैश्विच्च पण्डितैः। नो चेत् स्वस्य च स्वीयानां वृथा यास्यति जीवनम् ॥३॥ पाणिनीयरहस्यं चेज्जात्मिच्छति यो नरः। भ्रवद्यं तेन द्रष्टक्यः पाणिन्युक्तमहोद्धः ॥४॥ शङ्का बोसूयते यस्मात् सूत्रस्यार्थोऽतियस्नतः । न कर्त्तुं शक्यते कैश्चिहिस्मरद्वृत्तिभिनंरैः ॥५॥ कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। प्रनेन वचसा येन ह्याषंग्रन्थोऽवहेलित: प्रत्यक्षं तत्फलं लब्बं तेन प्रेत्यापि लप्स्यते । यया स्वरापराधेति नेदुर्भाष्ये च तत्कृतः ॥७॥ नागेशादिमहाभट्टै: सादरं पाणिनिकमम्। गृहीत्वा लब्यपाण्डित्यैनेपुण्यं चित्रकारकम् ॥४॥ प्राप्तमद्यापि नाग्राहि यैश्च स्वीयप्रमादतः। कमस्तेषां कृते चिन्ता मूरिशो मे हृदिस्थिता ॥१॥

तस्मात्पण्डितवर्णणामिन्तके चातिसादरम् ।
कायेन मनसा वाचा ज्ञापनेयं समिपता ।।१०।३
गर्वादिकं परित्यज्य ध्रूयतां सादरं वचः ।
पाणिनीयक्रमत्यागो भारतीयरसाम्प्रतम् ।।११।३
भो ! भो ! विद्याधिनः ? सर्वेः श्रोतव्यं खलु मद्धचः ।
वारमेकं समाधीत्य सूत्राणि पाणिनिक्रमात् ।।१२।३
ग्रध्येतव्यं प्रयत्नेन सादरं कौमुदीत्रिक्रम् ।
नाग्रहो मे यतः पश्चादित तत्र कथञ्चन ।।१३।३
सप्तद्वीपपृथिव्याञ्च पारं शब्दमहोदधेः ।
गन्तुनिच्छन्ति चेत् केचित् गम्यतां तैर्यंथाः

सुखम् ।।१४॥

विद्यानन्दस्य बाञ्छा चेद्विस्तृते शब्दसागरे । पाणिनिक्रमिकां नौकमारुह्य यान्ति नो भयम् ॥१५॥ निगमशास्त्रमुखे निहितं फलं,

ऋषिविनिमितरोति**वि**भूषितम् ।

त्रिमुनिवंशपरम्परयागतं,

पठत भाष्यसमन्वितसूत्रकम् ॥१६॥

इति पाणिनिप्रशस्तिः समाप्तिं गता ।



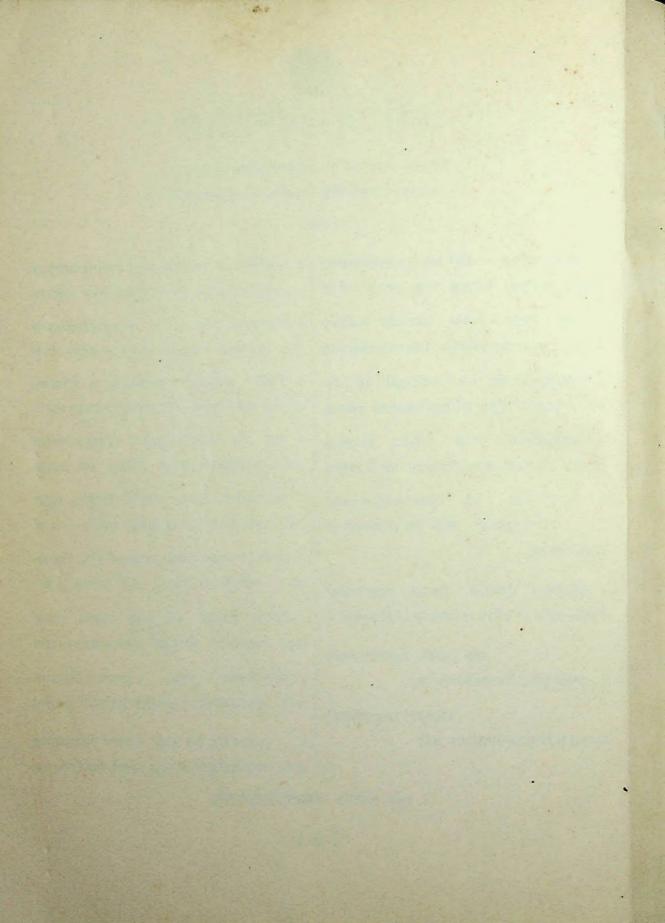



# 

It's been a privilege to

nelp iconic Indian in-

stitutions bring rich

collections online

Screenshots of the digitised Indian Heritage Sights for the

CULTURAL TOOM

ambitious global online museum, an initiative by Google

content to over 2,000 new

Rajan Anandan, VP and MD Google South East Asia/India

transforming truly Digital will play a ng Indian

itage online Institute has ontributions on a reality. and culture ard," said h Sharma. ions have

"Google is committed to preinstitutions bring rich collecexhibits, the company said serving and breathing life wealth of art, heritage and history. It's been our priviindia is brimming with a ege to help iconic Indian into cultural treasures mages and 70 virtual around the world. n a statement.

includes 26 new virtual tours

of famous sites such as the

**Ekattarso Mahadeva Temple** was once part of the Palace on Wheels - captured using and the Royal Saloon, that Google's Street View tech. tions online, using the power

nt of online

content even more accessible. Also, in an effort to make the Dastkaari Haat Samiti, Devi launching mobile apps built by the Cultural Institute to Art Foundation, Heritage showcase their exhibits. Transport Museum and Kalakriti Archives are

bringing India's rich heritage people across the globe to the online, we hope to introduce for global audiences, and to fascinating world of Indian "Our mission is to make world heritage accessible culture, history, and art," said Amit Sood, director, generations to come. By preserve it digitally for

Anandan, VP and MD, Google

South East Asia and India. of technology," said Rajan

The collection also

(noun) An independent, modern woman who s happy living a fulfilling single life Word of the day: freemale

Usage: The number of freemales has shot up

in India in last few years.

Google Cultural Institute.

## htcitvsudoku

| 7.1        | $\infty$ | 100 |   |    |      | 1 |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------|-----|---|----|------|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |     | 5 | ~  | 4    | ဖ | 7 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CitySudday |          |     | 9 |    |      | က |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |          |     |   |    | 5    |   | 1 | 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |          | 2   |   | ω  |      | 2 |   | 7.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |          | 7   | 4 |    | ၑ    |   |   | 47.00 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |          |     |   | 2  | - 92 |   | က |       | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 7        |     | 6 | 4  | 3    | 8 | 5 |       | No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P |
| 3          | ×        |     |   | 74 |      |   |   |       | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

was a stranger for you. I dont know exactly from where you are but If you will meet me in

future I will propose you ...

proposal. Be mine! forever! and you please accept my

you very much but I cannot

Dear Unknown Girl, I saw you

8

one pretty girl I ever seen in in a crowded bus, just have to tell you that you are the

my life. you are very cute, beautiful and sweet. I like came to talk with you as I

## .835 The Edualizer Sonta

710 Ayan Vidhwansak 415 Jaani Dushman 2000 Betting Raja he Destroyer 230 Kismat 0930 Baby's Day Out 130 Fantastic Four

000 Mission Impossible

ZEE STUDIO 0810 Aeon Flux

0000 Yeh Hai Jalsa 821 Yoddha No 1

2100 Laadla

STAR GOLD 0825 Fukrey

2100 Space Station 76

0000 Zombieland

1125 Nigahen

Rise of the Silver Surfer 330 The Last Stand 1830 Need for Speed 530 Spider-Man 3

ion 4

SET MAX 1000 Once Upon A Time In Mumbai Dobara

0130 Angels & Demons

2300 The Incredibles

2100 Alien 3

must 1300 Dhoom 1700 Bhavani - The Tiger 2100 Krrish 3

THE AMAZING RACE

2100 Kung Fu Panda 2 2250 Eagle Eye

.840 Lara Croft: Tomb

415 The Italian Job

.635 Congo

ZEE CINEMA 0845 Ek Vardaan Nagina

1115 Phir Wohi Raat

147 Krantiveer 1519 Mumbai Ki Kiran

**220 Sniper 3** 

As the race continues in Italy, Brendon and Rachel put everyone in a shock by

Hey Vinny, It's being 2 years

-Yours love